ह्नके लाढ खाई छोर बहुत सा एरिवार था। इन्होंने अपने छोटे भाई इंद्रकीत के अपर राज्य का सब सार रख दिया था। इनके भाश्रय में केशबदासकी रहा करते थे। इनके विषय में किये ने तिखा है कि ये बहुत रांशीर प्रकृति के तथा उदार दानी थे। ये केशबदास का बहुत सम्मान करते थे छोर इन्होंने २१ गाँव कविजी को दिए थे। इंद्रजीत इनको गुरू के समान मानते थे और इंद्रजीत के ही कारण रामशाह भी केशव को मिश्र तथा संत्री समलते थे और इंद्रजीत के ही कारण रामशाह भी केशव को

गुरु करि मान्यो इंद्रिकित, तन मन कृपा विचारि। आम द्वे इक्तवीस तव, काके पायँ पखारि॥ १॥ इंद्रजीत के हेत पुनि, राजा राम सुजान। मान्यो मन्नी मिन्न कें, केशवदास प्रमान॥ १॥

एक बार इंद्रजीत ने तीर्थयात्रा के समय जब कि केशव भी उनके साथ गये हुए थे, उनसे कुछ साँगने की कहा तो उन्होंने कहा कि हमें श्रापकी कृषा छोड़ श्रीर किसी वस्तु की श्रावश्यकता नहीं।

> इंद्रजीत (तासीं कहा), सोंगन मध्य प्रयाग। सोंग्यो सन दिन एकरस, फीजे कृपा सभाग॥१॥

प्रसिद्ध बीरवल से भी इनका बहुत कुछ परिचय था छौर वे भी इन्हें वहीं सन्सान की दृष्टि से देखा करते थे। एक बार बीरवल ने भी इनसे छछ भाँगने को कहा तो इन्होंने सिवा इसके कि आपके दरधार में रोक-टोक न हो, और छछ नहीं माँगा।

यों ही कहा जु वीरवर, माँगि जु सन में होय। माँग्यो तन दरबार में, मोहिं न रोक कोय॥१॥

बीरवल के विषय में इन्होंने एक स्थान पर और भी लिखा है— पाप के पुंज पखारज केसन, सोक के संख छुने सुखेमा में। मूठ के मालरि मॉम अलोक के, आदम यूथन जाने जमामें॥ भेद की भेरी, वहें टर के ढर, की तुक भी किल छे ज़रमा में। ज्यत ही वलवीर, दने वह दारिद के दरदार दमामें॥ प्रयदे नगर शोरहे तथा उसके पास की वेतवा नदी हत्यादि का वर्णन वहें प्रेम तथा उत्साह से किया है। देतवा नदी—

श्रीरछे वीर तरंगिन वेतवे ताहि तरे रिपु केसव को है। शर्जुन नाहु प्रवाह प्रवोधित रेवा-ज्यों-राजन की रज मोहै॥ ज्योति जगे जमुना-सी लगे जनलोचन लालित पाप वियो है। ध्र-छता सुग संगम तुंग नरंग तरंगित गंग-सी सोहै॥ श्रोरङ्गा नगर---

चहूँ भाग गान वन मानहुँ सबन बन,
सोमा की-सी साला, इंस-माला-सी सरितवर।
केंचे-ऊंचे शटिन पताका श्रति ऊंची जतु,
कोसिक की कीन्हीं गंगा खेलत तरलतर॥
आपने सुखनि धार्ग निंदत नरेंद्र श्रीर,
घर-घर देखियत देवता-से नारिनर।
केसोदास त्रास जहाँ देवल धट्ट ही की,
गारिय नगर श्रीर श्रीरङ्का नगर पर॥

वारिष नगर श्रार आरखा नगर पर ॥ इंद्रजीत के राज्य में केशवदासजी वहे खुख से दिन विताते थे। उन्होंने स्वयं लिखा है —

> 'भूवल को इंद्र इंद्रजीत राजे जुग-जुग, केसोदास जाके राज राज-सो करत है'।

इंद्रजीत कान्य, साहित्य, नृत्यं, गीत हत्यादि के वहे प्रेमी थे। इनके यहाँ बहुत सी वेश्याएँ थीं, जिनमें छः बहुत मिनद थीं। ये वेश्याएँ नृत्य, गीत, कान्य हत्यादि में निपुण थीं। इनमें-से कोई कोई कान्य-रचना भी कर जेती थीं। इनमें-से एक के पढ़ने के जिये वेशवदासजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक क्विभिया को रचना की थी—

सिवता जू कविता दर्थ, ताकह एरम प्रकास।

ताके काज कविष्रिया, कीन्हीं केसवदास।।

इन देश्याओं का वर्णन देशवदासजी ने वहीं श्रद्धा से किया है।

साव की उसंग से राय-प्रवीन को इन्होंने टक्ष्मी, सरस्वती तथा पार्वतीः

के इप से देखा है।

रतनाकर लालित सदा, पहिरमानंद लीन।

श्रमल कमल कमनीय कर, रमा कि राय प्रकीन ॥ १॥

राय-प्रकीन कि सारदा, सुचि रुचि रंजित श्रंग।

वीना पुस्तक-धारिनी, राजहंस-सुत संग॥ २॥

गृथभवाहिनी श्रंग टर, वासुकि लसत प्रवीन।

सिन सँग सोहै सर्वदा, सिवा कि राय-प्रवीन ॥ ३॥

केशव की रुचि पर सी इन पिश्थितियों का प्रभाव अवश्य पड़ा होगा। पिश्चितियों से ऊपर उठने की सामध्ये बहुत कम लोगों में होती है। पर यहाँ तो बात ही दूसरी थी। केशव की अपनी भावनाएँ भी इन्न-कुष ऐसी ही रही होंगा। उनकी व्यक्तिगत रुचि का पता लोक में प्रसिद्ध उस दोहे से लगता है जिसमें एक इएँ की पाल पर बैठे हुए वे अपने खुदापे को कोस रहे हैं। दोहे के प्रामाणिक होने में संदेह किया जा सकता है परंतु उसके भीतर जो भावना व्यक्त की शई है वह केशव की ही है इसका प्रमाण उनके अंथों में स्थान-स्थान पर मिलता है। दो चार वार इन्होंने बढ़ी कसक से इस बात का वर्णन दिया है कि 'परनारी' तपश्चर्या में विश्व डालनेवाली होती है—

पादक शेष किया बढ़वारी। जारति है नर को पर-नारी॥ रिसक-प्रिया में परकीया नायिकाओं का भेद करते समय लिखते हैं— परकीया है भाँति पुनि, जढ़ा एक प्रमृह। जिन्हें देखि वस होते हैं, संतत मूह प्रमृह॥ इस अमूह की परिधि के भीतर बहुत से पिरहत भी द्या जाते हैं और संभवतः केशबदासजी भी अपने को बहुत बाहर नहीं समझते थे। कहने का सारांश यह कि इसमें संदेह नहीं कि वे एक रितक जीव थे। उनके स्वभाव की इस रितकता के होते हुए भी हमको इस बात का भी आभास स्थान-स्थान पर मिलता है कि उनके हदब के किसी-म-किसी कोने में एक पीड़ा थी जो प्रायः कसका करती थी। संसार के बहुत से लोगों को देभव के केन्द्रों में प्रतिष्ठित देखकर हम उन्हें इसीलिए सुखी मान लेते हैं कि हमें उनके हदय के वे कोने देखने को नहीं मिलते जहाँ दुःख के ओत निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। केशब भी एक ओर तो सुख में मन्न विखाई पड़ते हैं दूसरी छोर उनके मुँह से ऐसी उत्तियाँ निकलती हैं—

जग सहँ सु:ख न गनिए अथवा जग मॉक्स है दुख-जाल, सुख है कहाँ यहि काल॥

देशवदासजी का संस्कृत-साहित्य का अध्ययन बहुत विस्तृत या। पांडित्य की परंपरा उनके यहाँ बहुत दिनों से चली आती थी। भाव-प्रकाश नामक वैद्यक्त-प्रंथ इनके ही पूर्वज भाऊराम का बनाया हुआ है। ज्योतिए की प्रसिद्ध पुस्तक शीव्रवीथ जो कि इस शास्त्र में प्रवेश करनेवालों के लिए एक अच्छी प्रवेशिका है इनके पिता काशीनाथ मिश्र की बनाई हुई है। कुछ लोगों की सम्मति है कि प्रसन्नराघन के लेखक जयदेव इनके पूर्वज थे परंतु इस विषय में कोई हह प्रमाण नहीं है। अपने कुल के पांडित्य के विषय में इन्होंने स्वयं लिखा है—

> आषा बोलि न जानहीं, जिनके कुल के दास। भाषा-क'व भो मंदमति, तेहि कुल केशनदास॥

राज्यसंचालनादि का इनका अनुभव अच्छा था। अतः ये संत्री
के समान माने जाते थे। इसी राज्यसंचालन के सिलसिले में इन्हें राज-

नेतिक दाँव-पेंच का भी बहुत इन्छ अनुभव हो गया था श्रीर उसका उपयोग इन्होंने अपने मसिद्ध कान्य-अंथ रामचंदिका में किया। बातचील की कना में भी देशव बहुत दन्न रहे होंगे क्योंकि इनके संवादों में बहुत ही बार्वेद्यस्य मिलता है।

ये जिस समय इत्यद हुए थे उस समय देश में भक्ति का श्रीधक ज्ञार ही रहा था। इन्होंने भी समय के श्रतुसार भक्तिकाव्य की रचना भी। इनके कहने से ज्ञात होता है कि इनके इष्टदेव रामचंद्रजी थे।

सुनिपति यह दपदेरा दे, जबशे मए श्रदृष्ट । केरावदास ठएँ। कल्यो, रामचंद्रज् रष्ट ॥

परंतु विन्तु के रामहृष्यु स्पों में इनका किसी के प्रति श्रियिक श्राप्रह श्रतीत नहीं होता । रामचंदिका में रामक्या का वर्णन किया गया है परंतु रिनर्जिया तथा कविप्रिया के उदाहरणों में प्रायः कृष्णक्या का श्राष्ट्रय करण किया गया है। हृष्ण के चरित्र की रिसकिप्रिया में इन्होंने यहुत शिरा दिवा है। स्ट्रास इत्यादि ने गोपी-कृष्ण भेम पर बहुत कुछ लिखा है पन्न्तु उन्होंने यह कभी नहीं भुलाया कि कृष्ण मगवान थे। परन्तु रिसक-निया में हृष्ण पृष्ट साधारण 'रिसया' के रूप में चित्रित किए गए हैं। सम्बद्धिका भी हम बात का कोई प्रमाण नहीं देती कि केशव के हदय में अप-ग्युय की सी कोगलता तथा श्राद्धिता थी। ऐसे तो सभी भगवान के स्पा है पर एक गन्क किये से हम जिस मायुकता की श्राणा करते हैं पर एक गन्क किये से हम जिस मायुकता की श्राणा करते हैं। वह पेप्राय के गंधों में नहीं मिलती। इसी प्रकार काव्य-रचना करते हुए

करनेवाला कोई न रहा होगा । छुड़ापे से ये चारतव में यहुत हुली थे और स्थान-स्थान पर जहाँ कहीं इड़ापे का वर्णन वित्या है एक चिन्न-सा अंकित कर दिया है। देखिए —

केंपे उर गानि हमें वर छीठ त्वचाऽति कुचे सकुचे मित वेली। चवै नव जीव थके गति केसव वालक ते सँग छी सँग खेली॥ लिये सव प्याधिन-व्याधिन संग जरा जव शावि ज्वरा की सहेली। भगे सब देह-दसा, जिय साथ रहे हुरि दीरि दुरास जजेली॥

ऐसा मतीत होता है कि ये दोनों हाथों से पाँखें वंद किये संसार को पकड़े बेठे रहे होंगे कि एक रोज अचानक सृत्यु इन्हें घसीटकर ते गई होगी और इनकी पकड़ तभी छूटी होगी जब इनके हाथ शक्ति रहित हो गए होंगे। दर्शन इत्यादि का अध्ययन होने के कारण यथि इनका ध्यान संसार की अनित्यता के उत्तर भी जाता रहता था परंतु इनमें रिविक्ता हतनी अधिक थी कि वह वैराग्य इनके हदय में जस नहीं पाता था श्रीर संसार के प्रतोभनों को देख खुड़ापे में भी इनके खुँह से हाय ! निकल जाती थी। ये यार यार 'चेत रे चेत अजहुँ चित चेत' कहकर श्रपने मन को समझाने का प्रयत्न करते थे पर फिर सी जब कभी थे अपने मकान से वाहर टहलने निकलते थे तो कोई न कोई चंद्रवहनी हन्हें 'वाबा' अवस्थ कह देती थी। फिर थोड़ी देर को खुमिरनी इनके हाथ से गिर पड़ती थी ग्रीर यसलोकका हर भी इनके हदय से आग जाता था।

केशन का चृत्तांत समास करने के पहले एक बात की चर्चा कर देना आवस्यक है। जुछ लोग कहते हैं कि सतसई के प्रसिद्ध कवि निहारीलाल केशवदासजी के ही आताज थे। इसे निषय में प्रमाण के लिये सतसई के दो दोहे भी उपस्थित किये जाते हैं। एक तो वह जहाँ 'उतरी पातुरराह' आया है और दूसरा वह जहाँ विहारी ने अपने पिता का नाम केशवराय होने का संकेत किया है। इसी दूसरे दोहे में विहारी ने यह लिखा है कि उनकी जनसम्मूम इंदेलखंड थी। परन्तु अभी तक विहानों मे सबैसंस्ति से इस पिता-पुत्र के संबंध को स्वीकृत नहीं किया है। केशव का जीवन-वृत्तांत यहीं समाप्त होता है। परंतु श्रोर के एक सोनार का वर्णन उन्होंने स्थान-स्थान पर किया है श्रतः उसका भी नामोल्लेख कर देना श्रावक्यक है। इसका नाम पितराम था। इसे लिखना-पढ़ना तो कुछ श्राता जाता नहीं था परंतु केशव इत्यादि की संगति से इसे कविता करना श्रा गया था श्रीर जैसा कि प्रायः होता है यह लोने में से चौरी कर लिया करता था। इस किया में वह बहुत दख था। चार चार श्रादमी उसके अपर निगरानी करने के लिए नियुक्त किये जाते थे परंतु चूकता नहीं था। हाथ मार ही लेता था।

वांत्रि न आवे लिखि कछू, जानत छाँद न घाम ।

अर्थ सोनारी वैदर्श, करि जानत पितराम ॥ १ ॥

तुला तोल कसवान विन, कायथ लिखत अपार ।

राख भरत पतिराम पे, सोनो हरित छुनार ॥

## २. ग्रंथ तथा टीकाकार

## ग्रथ

केशवदासजी की जिखी हुई सात पुस्तकें प्राप्त हैं। (१) रामचंद्रिका (२) कविशिया (३) रसिकिशिया (४) विज्ञानगीता (५) रतन-वानगी (६) वीरसिंहदेव-चरित्र (७) जहाँ गीर-जस-चंद्रिका। इन सात पुस्तकों के श्रतिरिक्त जाला सगवानदीनजी ने उनकी तीन श्रीर पुस्तकों के विषय में लिखा है परंतु उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उनमें से दो तो श्राप्य हैं। दे ये हैं—'१) छंदशास्त्र का कोई एक ग्रंथ (२) राम श्रलंकृत मंजरी (३) नखशिख। इनमें से तीसरी पुस्तक को जालाजी ने देखा था परंतु उनकी संमित्र में वह कोई महत्व की पुस्तक नहीं। उपर्युक्त सात पुस्तकों में भी प्रथम चार पुस्तकों ही श्रिष्ठक प्रसिद्ध है। इसमें रामचंद्रिका—यह केशवदासजी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें

सामकथा वरे विस्तार से वर्णित है। इसका स्वरूप तो प्रबंध-काट्य का-सा है परंतु कथा का प्रवाह प्रवंध काट्य के प्रमुख्य नहीं हुआ। श्रालंकारों को प्रमावश्यक महत्व दिया गया है। प्रतः गंभीर तथा मासिक भाव-व्यंजना वैसी न हो पाई। चिरिन्न विद्रगा इत्यादि में भी श्रुटियों रह गई हैं। देशव दरवारी किंद थे। दरवारी रीति नीति का उनको प्रका श्रम्भव था। इसी के फलस्वरूप राजसी ठाटवाट, राजनीतिक कूटनीति इत्यादि के वर्णन बहुत ठीक उत्तरे हैं। दरवारियों का संभाषण-कला पर भी स्वाभाविकतः प्रच्छा प्रधिकार रहता है। इसी कारण रामचंद्रिका में संवादों का निर्वाह प्रच्छा हुआ है। संवादों के प्रसंग में पात्रों की परस्पर मर्यादा इत्यादि का भी ध्यान रखा गया है। इनके से संवाद कोई प्राचीन किंद नहीं जिस सका। बुंदेखसंड, क्हेलसंड इत्यादि प्रदेशों में इस श्रंथ का प्रव भी बहुत प्रचार है। प्राचीन वयोष्ट्रस साहित्यक इस श्रंथ पर बड़ी धार्मिक श्रद्धा रखते हैं। उनका विश्वास है कि इस श्रंथ का पाठ करना बहुत ही शुभ है। यह पात तो प्रव तक देखी जाती है कि इस श्रंथ का प्रध्ययन करनेवालों का साहित्य में प्रवेश शीवता से होता है।

कविशिया तथा रसिकशिया—ये दोनों पुस्तकें कम से अर्जकार तथा रस पर हैं। केशव के पहिले भी इन विपयों पर ग्रंथ रचे जा खुके थे। परंतु विषय के सम्यक् निरूपण की दृष्टि से इन पुस्तकों का बहुत महत्व नहीं है। संस्कृतसाहित्य में कान्य-रीति पर दो प्रकार की पुस्तकों लिखी गई हैं। कुछ में रस, प्रलंकार इत्यादि के शाखीय गवेषणा-पूर्ण विवेचन पर ध्यान दिया गया है। कान्य-प्रकाश, साहित्य-दर्भण इत्यादि ऐसे ही ग्रंथ हैं। दूसरी ने पुस्तकों हैं जिनमें कवियों की सहायता के लिये कुछ शिश्वास्मक विवेचन किया गया है; जैसे कवियों को किन-किन वस्तुशों तथा इक्यों का वर्णन करना खाहिए, इनका वर्णन करने समय नया क्या कहना खाहिए, सथा शब्द किस प्रकार के जुनने चाहिएँ, इत्यादि। इस प्रकार की पुस्तकों में कान्य मीमांसा, कान्य-करपलतावृत्ति, प्रलंकारशेखर

इत्यादि के नाम लिये जा सकते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि इतः दूलरी मकार की पुस्तकों में आचार्योपयुक्त तर्क-पूर्ण विवेचन को स्थान वहीं देया गया। इन दोनों प्रकार के अंथों के लक्ष्यों को लेकर कविभिया की रचना की गई। इसमें प्राचार्यंत्र की दृष्टि से श्रतंकारों के विवेचन का भी प्रयक्त किया गया है और कवि-शिचा पर भी लिखा गया है। कैसे कवियों के वर्श्य विषय, विभिन्न रंगों का काव्य में प्रयोग, काव्यदोप इत्यादि। अलंकारी इत्यादि का वर्णन साखीय ढंग से न हो पाया। खलणों की भाषा खाफ नहीं है। जनणों तथा उदाहरणों का समन्वय नहीं किया राया। परिभाषाएँ स्पष्ट नहीं हैं। रसिक्रिया में रसों का विवेचन , किया गया है। श्रीर रसों को वो इसी तरह चलता कर दिया गया है परंतु: श्रंगाररस के अंग-प्रत्यंग को लेकर--जैसे नायिका भेद, नायक भेद, मान, दृतीकर्न — काच्य के चमत्कार दिखाए गए हैं। और रसों का भी समावेश श्वंतार के श्रंतर्गत करने का प्रयस किया गया है। परंतु इसमें किन की सफलता नहीं सिली। त्राचार्यत्व की इष्टिसे प्राचीनों में इस अंध का बहुत पठन-पाठन रहा। इयर कुछ दिनों से ऐसे वेपयों से छोगों की रुचि छुछ हट-सी चली है। छुछ भी हो हिंदी-साहित्य में ऐतिहासिक इप्टि से इन एस्तकों का गहुत इन महत्व है। इन मंथों की भाषा में भी रामचंदिका की अपेका अधिक प्रवाह है। कहीं-कहीं सुंदर कान्योचितः करपना से भी काम जिया गया है।

विद्यानगीता—यह पुस्तक एक रूपक के रूप में लिखी गई है। इसमें केशव ने अपने दार्शनक विचार प्रकट किए हैं। पर दर्शन ऐसे अन्क विपय की कान्योचित ढंग न दिया जा सका। मगवद्गीता का विपय भी बहुत शुक्क है परंतु उसमें हदय को स्पर्श करनेवाली एक चित्रभता है। पर विज्ञान में वह बात नहीं। इसमें प्रकट किए हुए दार्शनिक विचार गीता से तस्वतः मिलते जुलते हैं।

रतन चावनी—यह ५२ इंदों की पुस्तिका है। इसमें कुमार रतन-

सिंह की वीरता का वर्णन है। सापा जोजपूर्ण तथा विषय के अहरू है। वीर रस का परिपाक अच्छा हुआ है।

वीरसिंह देन चरित, जहाँगीर-जल-चित्त्वा इत्यादि पुरतकें काक्यः की दृष्टि से उच कोटि की नहीं हैं।

## टीडाकार

प्राचीन पुस्तकों पर प्रायः टीका की आवश्यकता पएती है। केशव को भाषा किए समली जातो है अतः । इसपर और भी टीकाओं की आव-रयकता थी। संभवतः सर्वप्रथम स्रिति मिश्र ने-जो आगरे के रहनेवाले प्रक कान्यकुटन ब्राह्मण थे—किनिया तथा रिसकिप्रिया पर टीकाएँ विल्ली। पर अब वे प्राप्त नहीं हैं। इसके बाद सरदार किन तथा नारायण किन ने सिम्मिलत उद्योग से किनिया तथा रिसकिप्रया की टीकाएँ बनाई। ये टीकाएँ प्रायः सरदार किन के नाम से प्रसिद्ध हैं परंतु नारायण किन का भी इनमें बहुत कुछ हाथ था। इस दात को सरदार किन ने स्पष्ट किल दिया है—(किनिया के निषय में)

> \* श्राय नारायन सिष्य सीं, कहों सुक्रिव सखार । महाराज दीनों हुकुम, करो तिलक सुविचार ॥ १ ॥ गुरू सिष्य मिलि के करयों, यांकी तिलक श्रनूप । जो कुछ विगरयों होय सों, झिमयों कविवर भूप ॥ २ ॥

"याको तिलक कविषिया के तिलक में हमारे शिष्य नारायण दास विविध हमसों पूँछ के कर खुके याते हहाँ नहीं लिख्यों" अथवा—

''यह कवित्त प्राचीन पुस्तक में नहीं मिलत याते नारायण कि यादी प्रधी नहीं लिख्यो ।''

इन सबसे यह सिद्ध है कि कविष्रिया की टीका इन दोनों गुरु-शिन्यों

ह सरदार किन महाराज वनारस श्री ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंहजी के दरवार में रहते थे। नारायण किन सरदार किन के शिष्य थे। वे दोहे नवल किशोर प्रेंस से प्रकाशित किविप्रिया से लिए गए हैं।

ने मिलकर की। रसिकिंगिया में भी नारायण किन ने बहुत कुछ सहायता न्दी थी। रसिकिंगिया की भूमिका से यह स्पष्ट है—

> कहुँ कहुँ नारायन कियो, याको तिलक अन्प। चित्त-वृत्ति दे करि कृषा, सुदिव भये सद भूप॥

इन टीकाओं की भाषा खड़ी नहीं है। वनभाषा में गद्य का समुचित विकास न हो पाया था। टीकाओं को भाषा यहुत ही शियिल है। रसिक-प्रिया की अपेचा कविमिया की टीका में अधिक शुद्ध भाषा का प्रयोग किया गया है और प्रक्वोत्तर के द्वारा विषय को स्पष्ट करने का भी प्रयन्न किया तथा है। रसिकप्रिया की टीका स्थान-स्थान पर बहुत संविप्त कर दी गईं है और बहुत से छिष्ट शब्द छोड़ दिए गए हैं। कहीं कहीं मूल का भाव भी टीकाकार की समस्त में नहीं आया। सरदार कि ने छंदों के अलंकार-विणय का कार्य भी किया; पर यह चात स्पष्ट छचित हो जाती है कि उनको अलंकारों का समुचित ज्ञान नहीं था। उनको अलंकारों की व्याख्या इत्यादि से प्रतीत होता है कि वे अलंकारों के तत्व को नहीं जानते थे। ऊपर से रटी हुई परिभाषाएँ ही उनके ज्ञान का आधार थीं। एक डदाह-रख दे देना उचित होगा। केशव ने एक प्रसिद्ध छंद की व्याख्या करते समय लिखा है—

"इहाँ विषम अलंकार है अनिसलते के लंग तें। नायक प्रोइ,
नायका नवोद"। र्टाकाकार का भाव यह है कि आयु के विचार से
नायक-नायिका का जोड़ा नहीं मिलता इसिलये यहाँ विषम अलंकार है।
पर विषम अलंकार का आधार आयु का वैषम्य नहीं है। इस प्रकार के
बहुतरे उदाहरण दिए जा सकते हैं। दोनों टीकाओं को मिलाने से निष्कर्ष
निकलता है कि कविप्रिया की टीका जिसकी रचना में नारायण कवि का
बहुत हाय था, अधिक प्रोड़ तथा पाणिडत्यपूर्ण है। इन दोनों टीकाओं
से केशन का अध्ययन करनेवालों को बहुमुक्य सहायता प्राप्त होती रही।
सरदार कवि ने रामचंदिका पर भी एक टीका लिखी थी परंतु वह देखने

में नहीं श्राई । रामचंद्रिका पर महात्मा जानकी प्रसादजी की टीका है। इसका श्रभी कुछ दिन पहिले तक बहुत प्रचार था।

पर ये टीकाएँ इधर पुरानी हो चली थीं। इनकी भाषा वहुत प्राचीन तथा शिथिल है। इनकी सापा को श्राजकल के लोग सूछ से भी श्रधिक क्तिप्ट पाते हैं। प्रतः केशन का प्रध्ययन इधर कुछ दिनों से बंद-सा हो. चला था। एक तो केराव छछ शुष्क पवते हैं दूसरे भाषा की छिएता। इस समय पर लाला भगवानदीनजी ने रामचंद्रिका पर बहुत ही विस्तृत, गंभीर तथ पांडित्यपूर्ण टीका लिखी। इसमें छंदों के श्रलंकारों का भी निर्णय किया गया है और साथ-साथ खालोचनात्मक टिप्पणियाँ भी है दी गई है। इस टीका ने केशन के श्रध्ययन-श्रध्यापन को वहुत सरला वर दिया। क्विप्रिया पर भी लालानी ने एक सुंदर टीका लिखी है। इसमें स्थान-स्थान पर श्रालोचना की गई है जो बहुत सहत्वपूर्ण है। लालाजी का विचार रसिकप्रिया की भी टीका करने का था। पर उनके जीवन-काल में उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। उनके कुछ शिष्यों के रसिकप्रिया की टीका प्रस्तुत कर ली है। श्राशा करते हैं यह टीका भी लालाजी की शैली के अनुरूप ही धोगी। लालाजी का साहित्य के भौर चेत्रों में कितना महत्व है इस विषय में मतभेद हो सकता है पर यह बात प्रायः सर्वसम्मित से स्वीकृत है कि प्राचीन प्रथों की टीका कर लालाजी ने साहित्य का बहुत बड़ा उपकार किया।

## ३ भावठयंजना

भिज्ञ-भिज्ञ समयों में तथा भिज्ञ भिज्ञ देशों में विद्वानों ने काव्य के जिज्ञ किए हैं परंतु वे लच्चा एक दूसरे से सर्वधा भिज्ञ हैं। काव्य की सर्व- लंगा किए हैं परंतु वे लच्चा एक दूसरे से सर्वधा भिज्ञ हैं। काव्य की सर्व- संमत व्याख्या न हुई, न हो सकती है। सुख्य कारण यह है कि अपनी संमत व्याख्या न हुई, न हो सकती है। सुख्य कारण यह है कि अपनी संमत व्यक्तिगत कि से प्रभावित होकर लोगों ने काव्य के लच्चा किए और व्यक्तिगत कि से प्रभावित होकर लोगों ने काव्य के लच्चा किए और व्यक्तिगत कि से प्रभावित होवा सर्वदा समाज की औरत कि से होता.

-श्राचा है। सामाजिक एरिस्थितियाँ प्रत्येक देश की तथा एक ही देश की शिल-भिन्न काली ये एक सी नहीं रहीं । जतः काव्य का भादरौ सर्वसंगत न हो सका। जन जीवन में थानंद के धनसर धिक थाते रहते हैं, जब -सामाजिक परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल होती हैं कि श्रिधिक लोगों के सुख की ज्यवस्था की जा सके तो स्वासाविकतः ऐसे लोगों में रहनेवाले कविगणों के काव्य से इस जानंद का प्रतिविद्य अवस्य मास होगा और आचार्यगण भी काव्य की परिशापा 'काव्य प्रानंद है', 'काव्य सोंदर्थ है', 'काव्य टांगल हैं', इत्यादि से कुछ मिलती-जुलती करेंगे। दूसरी श्रोर जब किसी समाज में नेरायय का प्राधान्य हो जाता है, लोगों को चतुर्दिक दुःखपूर्ण स्थितियाँ ही दृष्टिगोचर होती हैं तो इन सब आवनाओं का प्रभाव उस - समय के मितिनिधि क्वियों के काव्यों में अवश्य पड़ता है। यदि आजकत का कोई कवि माबुकता के छावेश में कुछ इस प्रकार कहे—"वियोगी होगा पहिला कवि, श्राह से निकला होगा गान" - तो हमें कविता के उद्गम के विपय में यह करनना बहुत कुछ इसीतिये समुचित-सी प्रतीत होती है कि हमारे जीवन में निराशा, हतोत्साह इत्यादि का इतना श्रधिक पाह्वय है। केशवदास को जिन परिस्थितियों में रहना पड़ा उनके अनुकृत ही ंडनका कान्य का लक्ष्य रहा होगा । ऐसी अवस्था में कान्य के आधुनिक आदशों को लेकर ''रामचंद्रिका'' हत्यादि ग्रंथों के महत्व का निर्णय करते ससय चाहे न्याय ही हो परंतु ऐसा निर्णय सहानुभूतिपूर्ण कभी न होगा।

देश में विदेशी शासन ने जड़ जमा ली थी। कहीं-कहीं छोटे-छोटे राजा ज्यों त्यों कर श्रपनी स्वतंत्र स्थिति को किसी प्रकार बनाए हुए थे। प्रायः इस बात का भय बना रहता था कि कभी न कभी ये राज्य मुगलों के अधिकार-क्षेत्र के श्रंतर्गत हो जावेंगे। यह स्थिति कला के बहुत श्रमुकूल नहीं थी।

इंडजीत ऐसे ही छोटे-छोटे राजाओं में थे। इन्हों के यहाँ केशव का पालन-पोपण हुआ था। अपने आश्रय-दाता की रुचि से केशव को बहुत

कुछ प्रभावित होना पड़ा और उनकी शपनी विध भी जिस समान में वे रहते थे उसके बहुत कुछ धानुकूल हो गई होगी। इंदजीत वे अपने यहाँ देश्याओं की एक संवली एकत्र कर ली थी और अपने निके सौकिक सुख संभोग की पहुत कुछ सामग्री संचित कर ली थी। यह समाज वास्तिवक रसात्मक काव्य में तहद्यता से सन्न होनेवाला न रहा होगा। काप्यानंद में छौर जीवन के वास्तविक छानंद के उपसीग में यहुत श्रंतर है। कान्यानंद हृदय की सहानुभूति की परिधि के विस्तार से प्राप्त होता है। जो मनुष्य दूसरों के सुख दुःख में सुखी-दुःखी हो सके वह कान्य का रसास्त्राद कर सकता है। कान्य में विणेत भिद्र-भिन्न भानों में मा होने से हमें जो जानंद प्राप्त होता है वह दास्तिवक उपशोग से प्राप्त होनेवाले आनंद् से भिन्न है क्योंकि वास्तविक आनंद से उन पात्रों को सिला होगा जिनका वर्णन हम काव्य में पाते हैं। पाठक या श्रोता के पास तो यह श्रानंद छनकर श्राता है। इसी लिये कान्यानंद को जोकोत्तर आनंद कहा गया है और यह उसी को प्राप्त हो सकता है जिसने अपने हदय को इतना विशाल कर लिया है कि वह कान्य में चिंति पात्रों के—चाहे वे पात्र वास्तविक हों चाहे काहपनिक—सुख+ दुःख से प्रभावित हो सके। साहित्य-दर्पणकार की यह संमति है कि इस शानंद का उपभोग करने की चसता सबमें नहीं होती। ज्याकरण के मरोहो या तर्क-शास के बल सब्दों और वाक्यों का अर्थ लगा लेना दूसरी वात है श्रीर उन शब्दों तथा वाक्यों से व्यक्त किये गये भावों से संस होना दूसरी वात।

इंद्रजीत के ग्रखादें में विचरण करनेवाले इरवारियों में कान्योचित वैसी सहाजुभूति न रही होगी जैसी कि ग्रपेचित है। देशव को ऐसे ही लोगों को प्रसन्न करने को कान्य-रचना करनी पड़ी हसीलिये हम उनके कान्यों में वैसी गंभीरता, वैसी भाउकता नहीं याते। केशव संस्कृत-साहित्व के पंडित अवस्य थे परंतु जिस संस्कृत-साहित्य का जनपर ग्रत्यंत गंभीर प्रसाव पड़ा वह पिन्नुले काल का था। संस्कृत-लाहित्य के वे पतन के दिन थे। आवों की वह गंभीरता, हद्दय की वह विशालता जो संस्कृत के पहले के फिक्यों में मिलती थी, वह इन पिछले कि दिवों में न रह गई थी। आव-गंभीरता के स्थान में शांब्दिक चमल्हार तथा अलंकार-योजना के वैचित्र्य को महत्त्व दिया जाने लगा-था। संस्कृत के इसी लाहित्य से तथा अपने आस-पास की परिस्थितियों से प्रभावित होकर उन्होंने लिखना आरंभ किया। अत: उनके काव्य में अलंकारिक वैचित्र्य को इतना महत्त्व क्यों दिया गया हसका कारण हम सरकता से समस सकते हैं। परिस्थितियों का प्रभाव होते हुए भी एक श्रेष्ठ कवि अपने व्यक्तित्व को कभी नहीं द्या सकता, परंतु उसमें अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व हो भी तो! केशव की अपनी कि भी गंभीरता की घोर उतनी न थी। वे स्वयं भी चमत्कार-विधान को अधिक महत्व देते थे। उनकी चित्तवृत्तियाँ भी गंभीर मार्वों से अधिक सहानुभूति नहीं रखती थी। इन सब दातों के फलस्वरूप जैसा काव्य लिखा जा सकता था उसके दर्शन हम केशव के ग्रंथों में स्थान स्थान पर करते हैं।

श्रतंकारिक विधान के चमस्कार को महत्व देते हुए भी उन्होंने संस्कृत के रीति-ग्रंथों में यह श्रवश्य पड़ा था कि कविता में रख होना भी श्रावश्यक है। परंतु किसी भाव या रस को पाठकों के हृदय में कैसे जनाया जावे, यह केशव नहीं जानते थे। रीति-ग्रंथों के श्राचायों ने यद्यि यह बताया श्रवश्य है कि विभाव, श्रवुभाव तथा संचारियों से रस की निष्पत्ति होती है परंतु उनके कहने का यह भाव कभी नहीं था कि विभाव, श्रवुशाव, संचारियों तथा रस श्रीर भावों में कोई श्रविदार्थ कार्य-कारण संबंध है श्रीर इनकी योजना कर देने मात्र से रस का उद्देक पाठकों के हृदय में स्वतः हो जावेगा। रसोद्रेक के इन उपकरणों से, इन सामग्रियों से, कवि सहायता श्रवश्य ले सकते हैं, परंतु स्थान स्थान पर किसी भाव के उद्देक के लिये जिस विशेष कीशल की श्रावश्यकता है वह कि विभावाद की योजना मात्र से कविकर्म की इतिश्री हो जाती है ।

विभावों की व्याख्या करते समय उन्होंने जी दोहा लिखा है उससे यही , ध्वनि निकलती है—

> निनतें जगत श्रनेक रस प्रगट होत श्रनवास । विनसों विभति विभाव कहि, वरनत केसयदास ॥

विसानों से 'प्रनायास'यि स्लोइंक होने लगता तो कितता करना नहुत सरल व्यवसाय हो गया होता । इसी सिद्धांत को मानकर चलने का यह फल हुआ कि केशवदास जी केवल टूँस-टूँसकर विभागादि की योजना ही करते रह गए, वास्तिवक रसोइंक का कौशल उनमें न आ पाया। उदाहरण के लिये उनका हास्थरस का वर्णन ले लीजिए। हास्थरस के लिए इस वात की आवश्यकता है कि किन कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न करे जिससे श्रोता या पाठक के हृदय में एक प्रकार की गुदगुदी उठे और उसे हँसी आ जावे। इतना कहने मात्र से कि 'राधा हँसी', 'कृष्ण हँसे' अथवा 'और कोई मनुष्य हँसा', हास्य-रस नहीं हो जाता। परंतु देखिए उनका हास्थरस किस रूप का है—
शाजु सखी हरि तीसों कछ नदी वार ली बात नहीं रसमीनी।

मेलि गरे पहुना पुनि केसन हार हिये मनुहार सी कीनी।।

मोहि छचंगो महा सुहहा कि चाहि कहा नहु नारन-लीनी।

ते सिर हाथ दियो उनके उन गाँठि कहा हैंसि आँचर दीनी॥

संभवतः केशन ने समझा होगा कि जहाँ हमसे लिखा कि कोई

हैंसा बस नहीँ पाठक हँसने लगेंगे और हमारा उद्देश्य सफल हो

जानेया। उपर्युक्त पद में, जो हास्यरस के उदाहरण में दिया गया है,

शंगार रस का ही प्राधान्य है। यह अवश्य कहा जा सकता है कि केशन
दास सन रसों को शंगार के अंतर्गत लाने का उद्योग कर रहे थे जतः

यहाँ शंगार आ जाने से कोई बाधा नहीं। दोष तो नैसे मी नहीं था।

शंगार और हास्यरस कोई विरोधी रस नहीं हैं। इन दोनों की योजना

मित्रतापूर्ण सामंजस्य के साथ एक ही स्थान पर की जा सकती है।

आन्त्रेय पुराण में ज्यासजी ने तो यह साना है कि शंगार ही रस से

हास्यरस की उत्पत्ति होती है। यही दशस्यककार की सम्मति है। ज्यास बी ने जिला है 'श्रंगाराज्ञायते हासी' परन्तु हास्य रस हो भी तो। देशव दे उदाहरण में तो शंगार हास्य को निगल-सा गवा है। एक वात और है। किसी रख का चर्णन करते समय उस रस का नाम था जाना दोव साना गया है ! स्यंजना की शहायता से जिन को पाठकों के हृद्यों से किसी थाव या रस का उद्देक करना चाहिए। रस का नाम लेकर नहीं। यदि सीठी दस्तु दिना नाम वताये हुए भी किसी को दे दी लादे तो चखनेवाले को सीठी ही लगेगी। श्रीर यदि 'यह वस्तु सीठी है' यह कहकर किसी चलनेवाले को मिठाई का योध कराया गया तो इससे यही मतीत होता है कि वस्तु में इतनो मिठास नहीं कि चलने वाला उसे स्वयं समझ सके। इसी तरह भाव और रस में भी। हास्यरस है जितने इदाहरण रलिक्रिया में शाये हैं, उन लवमें 'स्वराव्दवास्यत्व' दोप अवस्य आ गया है और इतना होने पर भी वे पाटकों के हदयों में पुक प्रकार की गुदगुदी उत्पन्न करने में समर्थ न हो पाए। इसी प्रकार धीर ध्यलों पर भी केशव ने आद या रस का नाम लेकर हो काम चनाना चाहा है। जैसे यहाँ—

मिले नाय पननीन सों जनहीं भी रघुराय। फरुना रस थर्मत भयों, मोपें कक्षों न नाय॥

ऐसा ही उनका बीयत्स रस का चित्रण है। बीयत्स रस की योजना उरने में कवि सफल हुआ है यह तभी कहा जा सकता है जय वह अपने पाठकों के हदनों में किसी वस्तु के प्रति घुणा उत्पन्न करने में सफल हो। परंतु इस घुणा से तिरस्कार या विरक्तिवाली घुणा से भाव नहीं है। कभी-कभी ६में किसी व्यक्ति के प्राचरण से असंतुष्ट होकर विरक्ति सी हो जाती है जिसे हम घुणा भी कहते हैं। नित्य के जीवन में हम जोगों को कहते सुनते हैं कि इमें उस व्यक्ति से घुणा है प्रयवा हमें उस वस्तु से घुणा है। पर ऐसे स्थलों पर वीभत्स-रस नहीं हो जाता। बेशव ने रितक-विया में घीमत्स-रस का जो उदाहरण दिया है

उत्तमं एक खी का वर्णन है जो शपथ करते समय ऐसी बातें कहती है जो कुरुचिपूर्ण हैं। परंतु उनका नाम था जाने मान से—वह भी शपथ रूप में—वीभस्त रस नहीं हो जाता। शंगार रस तथा वीभस्त रस का परस्पर घोर विरोध है यह ध्यान न रख केंग्रव शंगार के अंतर्गत वीभस्त लाना चाहते थे। यहि जीभस्त पुष्ट हो जाता तो शंगार का ध्यमाय हो जाता और यदि शंगार की ही पुष्ट ब्लंजना होती तो वीभस्त को पेर रखने को स्थान न मिलता। केश्रव के उदाहरण में न तो शंगार रस आ पाया है, न वीभस्त ही। इस उदाहरण को आवासास में लिया जावे या साव-संकर में अथवा केश्रव को अपरिमानित इचि के जमूने के रूप में:—

माता ही को याँस तोहिं लागत है भीठो सुख,
पियत पिता को लोह शैक न अवाति है।
भैवन के कंठन को काटत न कसकति,
तेरो हियो कै भी है जु कहत सिहाति है॥
बन जब होति भेंट मेरी अट्ट सब तन,
ऐसी सोहै दिन छठि खाति न अवाति है।
श्रेतिनी पिसाचिनी निसाचरी की जाई है तू

केसवहास की सों कह तेरी कीन जाति है। केशव के और रसीं तथा भावों की न्यंजना कैसी हुई है यह बाख देखने के पहिले एक महत्व की बात पर दृष्टि बाल लेना अचित होगा। किसी भी रस अथवा भाव की सामग्री की योजना जब समुचित परिस्थि-तियों में होती है तभी वहाँ पर वह रस व्यक्त हो पाता है। यदि परि-स्थितियों की समीचीनता न हो तो आलंबन, उद्दीपन, अनुमाब इत्यादि की कैसी भी सुंदर योजना क्यों न की जाने, किन का कार्य सिद्ध नहीं होता। ऐसे ही कुछ स्थलों पर जहाँ कि उपगुक्त परिस्थितियों की योजना नहीं हो पाती आचार्यों ने रसामास, भावाभास इत्यादि माना है। ये भावाभास इत्यादि दोष ही हैं। केवल इसलिए नहीं कि आवार्यों ने - इन्हें दोए में शिना है किंतु इसलिये भी कि वे काव्य के उच आदशों से—जिनके द्वारा काप्य में लोक-संगल तथा लोक-कल्याण की प्रविष्ठ होती है—पतित हो जाते हैं। रखामास, आवासास के प्रतिरिक्त भी क्सी-क्सी पुेसा होता है कि परिस्थितियों की भिलता से एक ही सामग्री परस्पर सिन रखों तथा थानों को जागरित करती है। एक उदाहरण लीनिये। लोहित नेत्रवाला कोई व्यक्ति जिसकी सुलाएँ फड़क रही हैं, लाल-लाल सुँह किये, उद्य नचन कहता हुचा किसी मनुष्य को पीट रहा है। अपरी दृष्टि से देखने से यह सामग्री युद्धवीर घयवा रीद्र रस से इन्छ मिलती इलती है और कुछ देर यदि पीटे जाने वाले व्यक्ति की श्रोर हम न देखें तो स्यात् हमें यहाँ उपर्युक्त रसों के होने का अम भी हो जावे श्रीर यदि सार खानेवाला व्यक्ति कोई उम्र श्रत्वाचारी है जिलने पीटने-वाले के बहुत छनिष्ट किये हैं तो यहाँ पर उपर्युक्त रसों के छतिरिक्त हम थौर छुछ सान भी नहीं सकते । परंतु यदि हमारे कानों में कोई यह बात बाल दे कि वह पीटनेवाला सार खानेवाले का पुत्र है और अपने पिता को पीट रहा है तो ऐसी श्रवस्था में — चाहे उस पिता ने कोई अपराध भी किया हो-न वीर रस होगा न रीट । आभास हम चाहे इसका सान लें चाहे उसका श्रीर चाहे श्रीर किसी का। यदि इस यह नान लेवें कि वह सारनेवाला उन प्रत्याचारियों में से एक है निसके कारण समाज में भन्ने आदिनयों को अनावश्यक कष्ट ठठाने पड़ते हैं श्रौर वह सार खानेवाला कोई दोन-दुखिया है जिस वेचारे को केवल इसलिये मार खानी पड़ती है कि वह उस अत्याचारी के छुछ दुप्रतापूर्ण प्रस्तावों से अपनी सलमनसी के कारण सहमत होने में अलमर्थ रहा तो यहाँ पर रोद्र श्रीर बीर रखें का शासास भी न रहेगा । इसके विपरीत हमारे हृदय में द्या, करुणा इत्यादि भावों का उद्देक होता श्रीर ये साव करण रस के वहुत कुछ पास पहुँच जावेंगे। इसी सदार श्रीर रसीं में भी हम देख सकते हैं कि श्रहुभाव, दिभाव किसी रस के विये निः क नहीं कर दिये गये हैं। भावोद्देक करने में कवि श्रपने कौशल

ही से समर्थ हो सकता है। इस प्रकार की न्यर्थ योजना कर देने मात्र से नहीं । केशव ने प्रायः इस वात का विचार नहीं किया श्रीर इसका फल यह हुत्रा कि उनकी भावन्यंजना पर स्थान स्थान पर श्राघात पहुँचा। इसके उदाहरण उनको पुस्तकों में से बहुत से दिये जा सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक उदाहरख दे देना पर्चात होगा जो केशव के समर्थकों को भो खटका। भरत एक बढ़ी सेना लिये हुए वन में राम से मिलने जा रहे हैं। इस खेना का उन्लेख तो तुलसीदास ने भी किया है—'सेन संग चतुरंग न थोशे'। इस सेना के कारण रामचरितमानस में भी एक बहुत बड़ा श्रनिष्ट होते होते बच गया । लक्ष्मण ने समस्रा कि अरत राय का दमन करने को तथा अपना राज्य अकंटक करने को इतनो बड़ो सेना ज़िये चले जा रहे हैं। लक्ष्मण भरत को द्रण्ड देने को भी प्रस्तुत होने लगे। पर राम का भरत के चरित्र पर पूर्ण विश्वास था और डन्होंने चक्ष्मण को समझा दिया । 'अरतिहं होइ न राजमद विधि-हरि-हर-पद पाइ' केशव की 'चंदिका' में अरत की सेना का ऐसा वर्णन किया गया है जैसे वे युद्ध ही करने को जा रहे हों। इतना ही नहीं उन्होंने लिखा है:-''युद्ध को त्राज भरस्य चढ़े, धुनि हुंदुभि की दसहूँ दिसि धाई" परिस्थि-तियों की ऐसी उपेचा देखकर केशन के प्रति यदि निरक्ति नहीं उत्पन होती तो द्या अवश्य होती है। प्रतिभा का ऐसा दुरुपयोग शायद ही . श्रीर कहीं देखने को मिले। लाला भगवानदीनजी को केशन के मित चारपूंत प्रेम था। यदि हम चाहें तो कह सकते हैं कि उन्हें केश**व पर** ममता थी। उनको भी उपर्युक्त वर्णन इन्छ न इन्छ खटका अवस्य, क्योंकि उन्होंने विखा है:-

"ऐसे समय में इस वर्णन में ये उत्प्रेचाएँ हमें समुचित नहीं जैंचतीं। न जाने केशव ने इन्हें क्यों यहाँ स्थान दिया है ? इसमें केवल सूखा पांवित्य-प्रदर्शन ही प्रधान है। कैसा समय है श्रोर कैसा प्रसंग है। इसका ध्यान छुछ भी नहीं। वास्तविक युद्धस्थल में ऐसा वर्णन उपयुक्त हो सकता था।"

श्टेंगार रख सद रखों में श्रेष्ट याना गया है, इसीलिए याचायों ने मुसे 'रसराज' की उपाधि से विभूपित किया है। वास्तद में मनुष्य ही नहीं सद जीवधारी दांपत्य रित से जितना आकृष्ट होते हैं उतना किसी भीर आब से अमावित होते नहीं देखे जाते। समाज में ऐसे मनुष्य याना फठिन नहीं जिन्हें हैंसी की वात पर हैंजी नहीं आती, करना सें एक्बा भी हाम देखकर जिनका हृदय द्वीमृत नहीं होता और घोर से घोर प्रत्याचार देखकर भी पाँखें कोघ से जाल नहीं हो जातीं। कारण इलका वह है कि उनके हदय की वृत्ति की न्यापकता इतनी तथा ऐसी नहीं है कि पे सिज-सिद्य रावों से प्रसावित हो सकें। हम चाहें तो कह क्षकरे हैं कि ऐसे यनुष्यों में मनुष्यता का विकास उतना नहीं हो पाया, पाहै ऊपर से देखने से दे पूर्ण मनुष्य ही प्रतीत होते हीं। परनतु उनका इट्ल घैसा नहीं है जैसा होने ही से मनुष्य जाति नीचे के प्राणियों से श्रेष्ट कहराई गई है। परंतु ऐसे छतुष्य क्रंम सिलेगें यदि उनका धारी रिक विकास पूर्ण है—जिनपर शंगार रख का प्रसाव न पहला हो। शंगार रस की इसी प्रभविष्णुता को देखकर इसे रसराज माना गया है। दूसरे हमारे यहाँ के कवियों की दृष्टि संतत्व तथा कल्याण की छोर रही जैसा राषवहातुर् यातू रयामसुंदर दास ने शपनी हिंदी-साहित्य नामक पुस्तक में विखा है:—

"इसका प्रधान कारण यह है कि भारतीयों का ध्येय सदा से जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने श्रीर उसे उन्नत बनाने को रहा है। साहित्यिक समन्वय से हमारा तात्पर्य—साहित्य में मद्शित सुल-हु:ख. उत्थान-पतन, हर्ष-विषाद श्रादि विरोधी तथा विपरीत भावों के समीकरण तथा एक श्रलौकिक श्रानंद में उनके विलीन होने से है।"

श्रृंगार रस श्रानंदमय, संगतमय है इसिलए भी इसे रसराज की जपाधि दी गई है। क्यें कि हमारें यहाँ के सूक्ष्मदर्शी श्राचार्यों ने समझा कि करुगा, उप्रता, कोध इत्यादि साव मनुष्यों को कितगा भी श्राकृष्ट क्यों

न करें, किवयों का लक्ष्य वास्तव में अपने पाठकों के हृदय में लोकोकर मानंद की स्थापना करना ही होना चाहिए। जूसरे रस भी श्रंगार रस में श्रंतर्गत हली हिष्ट से श्रा जाते हैं कि जीवन में श्रुद्ध हत्यादि के प्रयत्न भी इसीलिए होते हैं कि मलुष्य श्रपने लिये श्रानंद को व्यवस्था कर लके घोर उस शानंद में व्याघात पहुँचानेवालों को शत्रु समझ उनका दमन करने का प्रयत्न किया जाता है। करुयोत्पादक भावों को देखकर हमारा हृदय इसीलिए न द्वीभूत होता है कि हम देखते हैं कि जीवन में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं नहीं मंगल को, सौंदर्य की पूर्ति नहीं हो पाती। इस भीत बहीं-जहाँ संगत्न का श्रभाव है वहाँ-वहाँ कूसरे रसों को स्थान मिलता है और जब लोकिक श्रानंद की उपेचा कर विरस्थायो परमानंद को मतुष्य श्रपना लक्ष्य बनाते हैं तो वहाँ शांत रस को प्रश्रय मिलता है। यस केवल यह शांतरस ही श्रार को श्रधकार सीमा से बाहर-सा प्रतीत होता है। परंतु व्यावदेव ने गोपोक्षत्य के श्रंगार के ही अंतर्गत महाानंद का पर्यवसान कर श्रंगार हत की सब रसों में श्रेष्ठता मितपादित कर दी।

सवस्ति ने यह थि एक बार बड़े आवेश में यह घोषणा की कि सब रसों का पर्यवसान करणा में, करण रस में होता है परंतु उन्होंने भी 'मालतो माधव' नाटक में श्रंगार का रसराजत्व बड़े कौशल से, षड़ी कला से सिद्ध कर दिखाया। मालती साधव के प्रोप की धारा के अंतर्गत शोक, कोध, जुगुण्सा इत्यादि और रसों के भी स्थायी अपने पूर्ण विकास को प्राप्त हुए हैं जो केवल संचारियों की तरह पानी के बुद्बुदों से चणस्थायी नहीं हैं किंतु परिस्थितियों के अनुरोध से जिनकी पूर्ण व्यंजना हुई है।

केशव ने भी श्रंगार रस को श्रत्यंत सहत्व दिया है श्रीर सब रसें को इसके अंतर्गत लाने का प्रयव भी किया है। रसिक-प्रिया के प्रारंभ में ही उन्होंने कृष्ण के चिश्त्र में नवीं रसों का होना दिखाया है। कृष्ण-चरित्र के बहुमुखी प्रयक्षों में वास्तव में सब रसों की सामग्री सिल जाती है। एक और यशोदा के श्रांगन में क्रीड़ा करते हुए क्रिक्ष हमारे हृदय में वात्सलय भाव जगाते हैं दूसरी श्रोर कंस का अंगरंग करते हुए प्रवने को बज़ से भी श्रीयक कठोर सिद्ध करते हैं। जिन कृष्ण को एक बार गोवियों के प्रणय कतह निपटाने से श्रवकाश न सिलता था उन्हीं को हम छुठक्षेत्र के मैदान में बड़ी-बड़ी कठिन राजनीित्र समस्याश्रों को छुलझाते हुए पाते हैं। जो एक श्रोर राधा के मानकत्त से श्रवध हो जाते हैं वे ही दूसरी श्रोर रणांगण में गीता के श्रामित्र संक्रियोग का उपदेश देते हुए दृष्टियोचर होते हैं। ऐसे व्यक्ति के चरित्र में किस रस की श्राक्षय न सिल जायगा। परंतु केशव क्या हिंदो के किसी भी किस का ध्यान कृष्ण के चरित्र की इस व्यापकता की श्रोर न गया। वे तो बस गोपाल, गोपीगाथ ह्त्यादि को हो पकड़कर बैठ गए। केशव ने रसिक्रमिया की प्रस्तायनावाले इस पद ने इस बात को श्रोर संकेत जो किया परंतु अपने काव्य में वे इसका निर्वाह ज कर सके।

श्री वृषभातु-कुमारि हेतु शृंगार रूप अय।
वास हास रस हरे, सात-वंधन करुणामय॥
केसी प्रति श्रवि रीद्र वीर मारी वासासुर।
भय दावानल पान कियो वीमत्स वकी दर॥
श्रति श्रदस्त वंचि विरंचिमति सांत संतते सोच चित।
कहि देसन सेवह रसिकजन नन रसमें बजराज नित॥

पर आगे चलकर केलव को अपनी इस प्रतिज्ञा का ध्यान न रहा
और उन्होंने रित-भाव के ही अंतर्गत सब रसों को लाने का प्रयत्न
किया। दूसरे भाव संचारियों के रूप में तो कभी-कभी शंगार में आ
लक्ष्ते हैं परंतु वे पूर्ण विकाश को कभी नहीं प्राप्त हो सकते। और यदि
उन आनेवाले भावों को गंभीरता पक्ष्त हो गई तो शंगार रस वहाँ
नहीं रह सकता। संचारियों के रूप में भी आनेवाले भावों में बीर, रीद,
भयानक और वीभन्स के स्थायो शंगाररस में नहीं आ सकते क्योंकि इन

चत्रभावों की रित-भाव से कोई सैत्री नहीं। भिन्न-भिन्न प्रार्लवनों का अवलंबन कर एक ही समय हन दो परस्पर विरोधी भावों की-शंगार त्तथा बीर की-व्यंजना की जा सकती है। परंतु एक ही आलंबन का घाश्रय ग्रहण कर ये दोनीं विरोधी भाव एक ही समय में उत्कर्ष को कभी प्राप्त नहीं हो सकते। राम के मन में एक ही समय में सीता के अहुराग तथा सीता का अगिष्ट करनेवाले जयंत के प्रति क्रोध हो सकता है परंतु सीता ही के प्रति एक ही समय में क्रोध और अनुराग दोनों नहीं हो सकते । और भिन्न-भिन्न समयों में भी अगवान रामचंद्र के हृदय में सीता के प्रति इब कोघ हो भी जावे तो वह वैसा कोघ नहीं हो सकता नो युद्धोत्साह प्रथवा वीर रस का स्थायी हो सके। इन सब वार्ती की ओर ध्यान न देकर केशव ने खपने पांडित्य तथा प्रतिसा पर णावरवकता से प्रधिक भरोसा कर इन सव विद्येषी रसों को भी श्रंगार ही के भीतर घुसेड़ने का प्रयत किया। उन रखों की समुचित व्यंजना ची नहीं ही हो पाई, साथ ही उन रसों का श्राभास श्रा जाने से श्रंगार रस की प्रतिष्ठा में भी श्रावात पहुँचा। इसके उदाहरण रसिक्षिया में देखे जा सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण दे देना पर्याप्त होगा। देखिए केशव-दासजी की राधिका रतिरण में कैसी चीरता दिखा रही हैं—

गति गजराज साजि, देह की दिपनि वाजि,

हावरथ भाव पति राजि चल चाल सौं।

लाज साथ कुल कानि सोच पोच भय भानि,

भोंहें धनु तानि वान लोचन विसाल सों॥

केसोदास मंद हास असि कुच मट भिरे,

भेंट भए प्रतिभट भारो नख-जाल सों॥

प्रेम की कवन किस साइस सहायक लै.

जीति रति-रण श्रांजु मदनगोपाल सों॥

देशव की इस रुचि से शुन्ध होकर रस की एक छोटी किंतु सामिक भुस्तर्क 'रस-वाटिका' के लेखक पं० गंगाप्रसाद श्रश्निहोत्रीने लिखा है:— 'ज़ीर वहीं लीं, खुद्ध वीर रस का उदाहरण भी रितरण की की हा से खासी नहीं है ! धन्य है इस अंथकर्ता के (केशव के ) रित-क्रीड़ा-विपयक प्रनिवार्य प्रेस की ।"

केशव के शंगारस्य के वर्णन पर उनकी ग्रहनी किंच तथा ज्ञास-णास की परिस्थितियों का प्रसाव पड़ा है। परिस्थितियों से ऊपर उठने की सामर्थ्य बहुत कम प्रतिमा-संपद्य कवियों में होती है। पर यहाँ तो जात ही दूसरी थी। जिसी परिस्थितियों में वे रहते थे उन्हों के श्रवकृत बनकी ग्रपनी भावनाएँ भी थीं। उनकी व्यक्तिगत रुचि का पता तो लोक में प्रसिद्ध उस प्रचलित दोहे से लगता है जिसमें वे एक इन्एँ की पाल पर देते हुए ग्रपने बुहापे को कोस रहे हैं। दोहें के प्रामाणिक होने में संदेह किंगा जा सकता है परंतु उसके द्वारा जो मनोवृत्ति चित्रित की गई है यह केशव की ही है इसका प्रमाण उनके ग्रंथों में स्थान-स्थान पर सिलता है। 'चंद्रिका' के ही उत्तराई में ऐसे वर्णन हैं जो इस बात की ग्रोर संवेत करते हैं कि वे परही के श्राक्रपण का श्रवरोध करने में संखबतः पहुत कम समर्थ हो पाते थे।

पादक पाप सिखा दक् वारी। जारित है नर को पर नारी॥

तथा रसिक-प्रिया में परकीया नायिकों का विभेद्र करते समय थे लिखते हैं:—

> परकीया है सोंवि पुनि, जड़ा एक अनृद्र। जिन्हें देखि वस होत है, संतत मृद् अमृद्र॥

इसमें 'श्रमृह' की परिधि के भीतर बहुत से पंडित भी श्रा जाते हैं और संभवतः केशवदासजी अपने को इससे वहुत बाहर **महीं** समझते थे।

वृत्तरी श्रोर उनकी परिस्थितियाँ थीं। वे एक विलासी राज-द्रयार में रहते थे। उस दरवार में बेश्याश्रों की संख्या कितनी थी इसका तो गेक टीक पटा नहीं लेकिन उनमें जो छ: सुख्य थीं उनका वर्णन केशव- दासजी ने वहे सरमान से किया है। संदेहालंकार का आश्रय के उमाहर रमा, ब्रह्माणी के रूप में केशव ने उन्हें देखा है। इन वेश्याओं का महत्व उस दरवार में कितना था इसका पता कुछ-कुछ इस बात से लग सकता है कि उनमें से एक के पढ़ाने लिए केशव को अपने एक सुख्य प्रंथ कवित्रिया की रचना करनी पड़ी। वेश्याओं के संसर्ग में रहके-वाले कवि तथा भावुक राजाओं का मंगार-विषयक आदर्श कैसा होगा यह सरलत्या समस्ता जा सकता है। संयत तथा व्यंग्यासम्ब मंगारिक उत्तियों से ऐसे समाज का संतोष नहीं हो सकता। कवि को ऐसे स्थानीं पर यात वहुत कुछ खोलकर कहनी पड़ेगी, क्योंकि जिस गंभीरता सक पाठक अपने नित्य के जीवन में रहते हैं उससे अधिक गंभीरता अथवा उच्छंखलता का चित्रण उनके लिये आकर्षक हो सकता है।

केशव ने भी ऐसे समाज को तुष्ट करने के लिए संयम की सीमा को वहुत पीछे छोड़ श्रंगार के बहुत ही नग्न चित्र श्रंकित किए हैं। परकीया नायिका पर श्रंगार को श्राश्रित करना श्राचार्यों ने एक दोप माना श्रा, परंतु इस दोष से पचने के लिए कृष्ण के चिरत्र में पर्याप्त सामग्री मिल सकती थी। लौकिक तथा स्थूल दृष्टि से गोपियाँ यद्यपि परकीया थीं, किंतु, जीवनहा के पारमार्थिक भेम का प्रतीक होने के कारण गोपी-कृष्ण का श्रेष्ठ दोष नहीं माना गया। किंतु भागवत तथा जहावेदत पुराण के थो है से श्रंगारिक संकेतों को कविगण इतना विशाल कप देंगे इसकी करणना स्वयं व्यासदेव ने भी न की होगी।

रिसक नायक के रूप में गोपाल की प्रतिष्ठा घ्रपञ्च हा में और संमवतः उससे भी कुछ पहले ही हो चुको थी; श्रीर इस पिछले काल में संस्कृत के कियों ने भी कृष्ण की श्रंगारिक लीला का वर्णन बहुत ही खुलकर किया था। गीतगीविंद इत्यादि पुस्तकों में हम कृष्ण को इसी रूप में पाते हैं। परंतु हिंदी में सर्वप्रथम कृष्ण का यह संमान करने का श्रेय देशव को ही प्राप्त है। पीछे श्रानेवाले कविगण यद्यपि कृष्ण के चिरत्र को मधुरता बढ़ाने में समर्थ हुए, परंतु चरित्र की जिस नीन्ती

Ĺ

-स्टिह पर केशवदासजी ने सगदान को प्रतिष्ठित किया उससे नीचे उन्हें बहें न ले जा सका। संभवतः उससे नीचा स्थान समाज में है ही नहीं। जेशव के कृष्ण उस हुश्चरित्र पुरुष के रूप में चित्रित किए गए हैं जो साम होते ही न जाने किस फिराक में कमर में हुपटा वाँध निकल पहता है जीर जिसके कारण भले घर की खियों को साँस खेने के लिए खिंह- कियों में झाँकना भी हराम हो जाता है। गीचे के छंद में देखिए केशव

नानी आगि लागि वृषमानु के विकट भीन,

दौरि जनवासी चढ़े चहुँ दिसि धार कै।

बहाँ वहाँ सोर भारी भीर नर्-नारि की,

सव ही की छूटि गई लाज यहि भार के ॥

देसे में कुँवर कान्ह सारी-सुक वाहिर के,

राधिका जगाई छीर युवती जगाइ कै।

चीचन शिराल चारु चितुक क्षेत चूिन,

चंपे की सी माला लाल लीन्हीं उर लाह कै॥

चूपमानु के पास के बर में आग लग गई है। सब बनवासी किएकर वहाँ पहुँच गए। ऐसे उपकार के काम में कृष्ण भी कब पीछे कि कि वो थे। बिना बुलाए वे भी आग बुझाने को पहुँच गए। कैसी पर-बुश्सकातरता है! इसी परोपकार के बीच में एक बात ऐसी हो जादी है जो संयमर्शाल लोगों को चाहेन रुचे, पर इंड्रजीत के अखादे कें विठतेवाले वेशन के लिए तो काव्य की एक सुंदर सामग्री है। उसी भक्तार देखिए, बड़े भाई बलदेन की वर्षगाँठ के उत्सव में कृष्णचंत्र कि विविधी का कैसा सकार रहे हैं—

दल की वरस-गाँठ ताकी राव जागिवे को,
आई वजसंदरी सँवारि तन सोनी सो।
किसीदास' शेर भई नंदलू के मंदरनि,
आधी मध्य जर्ध दनी न काहू कोनी सी॥

गावित वजावित नचावत नाना रूप करि,
जहाँ तहाँ उमगत आनँद की श्रीनो सो।
सौँवरे की स्ती सेज सोवित ही राधिकाज्य
सोय श्रानि सोंवरेज मानि मन गौनो सो॥

संयत शंगार न तो केशव को स्वयं रुचता रहा होगा, न औरही के दरवार में उसका इन्छ मूल्य फ्राँका जा सकता था। इसीलिए एउस-चंद्रिका में सीतारास के प्रेम के वर्णन का प्रयत्न ही उन्होंने नहीं किया है। तुलसी के समान मर्यादा की रचा करते हुए संयत रूप से प्रेस कर वर्णन करने की सायर्थ्य उनसें न थी। एक श्राध स्थान पर यदि उन्होंने: प्रयत्न भी किया तो वे सीताराम को छोड़ बहुत कुछ राधाकृष्ण की छोड़ भटक गए। रामचंदिका के उत्तराई में सीताजी की दासियों को केकर ङुछ करामात दिलाई गई है, जिलपर अधिक सुग्ध हो जाने थे कुछ छोजी को यह प्रतीत होने लगा कि यहाँ पर कैशव ने तुलसी को साल का दिया। परंतु वास्तव में तो सीता माता की दासियों के प्रति भी सन्हों के हृदय में पवित्रता की प्रतिष्ठा ही श्रावरयक है। वहाँ पर औं को श्रंगारिक वर्णन हुआ है वह केवल कला-प्रधान है। एसमें केवल अलंकार, की चकाचौंध तथा शब्दों की तोढ़मरोड़ की करामात है, हृदय-पच उसकें है ही नहीं। दासियों के एक एक श्रंग को लेकर उपया, उसेचा इलाईसु की लड़ी बाँघ दी गई है। परंतु इस मखिशख-वर्णन में भी मिलक मोहन्सङ् जायसी—जो यहाँ की काव्य-परंपरा से बहुत कम परिचित ये—केशक की प्रापेचा अधिक सफल हुए हैं। इसमें संदेह गहीं कि इस वर्णन 👯 वड़ी सुंदर करपना तथा सूझ से काम लिया गया है, परंतु इस करपना में कुछ ऐसी बात है कि यह हमारी बुद्धि पर छविक प्रभाव बाजली है 🛫 हृद्य पर कम । इसलिए उत्तम कान्य की दृष्टि से जिसमें रखात्मकता को श्रधिक सहत्व दिया जाता है, इस वर्णन का कोई अधिक सहत्व कहीं है हाँ, चमत्कार का प्राधान्य माननेवालों से यह कहा जा सकता है कि थाप कोर्गों के मनोरंजन की घहुत इन्छ सामग्री है।

थिए छुछ संयम से काम लिया गया होता तो केशव अपनी भाव-क्छांजना में अधिक सपाल हुए होते। इसमें संदेह नहीं कि उनमें सुंदर किता करने की सामध्ये ध्वश्य थी, पर जिसे आजकल हम सुंदर किन-काव्य कह लेंगे, उसका महत्व केशव की दृष्टि में छुछ अधिक नहीं था। वे तो यही समझते थे कि जब तक कोई छिए करपना न की जावे तब तक काव्य का उद्देश्य ही पूर्ण न होगा।

दासियों की प्रृंदियों का चर्णन करते समय उनका ध्यान संभवतः ज्यपनी अलंकार-संजूषा की ओर न था, इसीलिए वहाँ उन्होंने सुंदर

छ्वानि की छुई न जाति छुप्र साधु माधुरी। विलोकि सृलि-पृलि जात् चित्त चाल-मातुरी॥

उन एँ दियों की 'लाषु साधुरी' ऐसी है कि नेत्रों से भी उन्हें कूने में संकोच होता है कि कहीं दृष्टि के सेल से वे सेली न हो जावें। चित्र वास्तव में बहुत चंचल है, परतु एक वार जब वह किसी वस्तु पर सुष्य हो जाता है तो प्रपनी सहज चंचलता को छोड़ देता है। इसी बात की खोर खंदर ढंग से संकेत करते हुए उन एँडियों के लोंदर्य का वर्णन किया गया है। एक वार राजमहल की गलसुई का वर्णन करते समय श्रहोंने लिखा है—

कुसुम गुलावन की गलस्र ।

वरित न जाय न नैनन छुई॥

यहाँ पर किन अपनी नम्नता से कहता है कि उसका नर्णन सुमसे जहीं हो सकता, पर आगे चलकर 'न नैनन छुई' से गलसुई की कैसी खुडुमारता न्यं जित हो रही है। इसी संयम से जहाँ कहाँ केशव ने काम लिया है वहाँ नहीं उनकी सावन्यंजना उसकोटि की हुई है। यह संयम खफल कियों में प्रायः देखने को मिलता है। गंभीर भानों की व्यंजना ख्या खुंदर दश्यों के सौंदय की उद्मावना पांडित्य प्रथवा दूर की सूष्ठ के स्रोसे नहीं की जा सकती, वहाँ तो कान्योचित सामिक सांकेतिकता

की आवश्यकता है। यदि कवि हन सावों तथा हरयों की छोर छुछ संधुर संकेत ही कर एके तो वहुत है, पर जहाँ किव बहुत-कुछ कहने के फेर में पड़ते हैं वहाँ वे कुछ नहीं कर पाते छोर सुख्य प्रसंग को छोड़ ऐसे वायुसंब्ल में उड़ने लगते हैं जिसका वर्ग्य विषय से कोई सामंजस्य नहीं। छुलीन खियाँ जब बाहर विकलतो हैं तो प्राय: संकोख के कारण दवी-सी जाती हैं छोर ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी कमर लचकती हो। इसर के लचकने का वर्णन प्राय: कवियों ने किया है। संमन्नतः यह उनकी श्रंगारिक भावनाओं के जिए आयन्त उमेकजनक समझी गई। यह कमर न्यों जचकती है, इसका वर्णन कारपनिक हेलु उपस्थित कर कवियों ने किया है। कुछ जोगों ने कहा है कि केशों के बोझ से अथवा छुनों के बोल से कमर बल खाती है, पर केशव इससे बहुत छागे बढ़ गए छोर उन्होंने ऐसी उज्जावना की जो एक छोर लोर बास्तविक ही है, पर दूसरी छोर कारपिक भी।

> कंचन के भार कुचभारन सकुचभार, सचिक-लचांक जात कटितट याल के ॥

बास्तिवक तो इसिनए है कि कमर जनकती हुई इसीनिए मनीस होती है कि संकोच के कारण बाला सीधे नहीं खड़ी हो पातः खीर कारपिक इसिनए कि संकोच का बोझ यदि होता है तो हरूख पर पदता है, शरीर पर नहीं।

प्क नायिका का प्रिय परदेश जा रहा है। यह कहना तो खह चाहती है कि में तुम्हारे बिना न जी खहूँ गी, परंतु इसी बात को कैसे प्रकारांतर से, कैसे फान्योचित हंग से कह रही है। यह कहती है कि तुम मुक्ते लोती छोड़कर चले जाना श्रीर जब तुम जौट कर श्राशोगे तमहें में जगूँ गी। यदि नायक का बाहर जाना रात्रि भर के लिए ही होता लो उपर्युक्त कथन के वाच्यार्थ में कोई ऐसा विशेष चत्मकार न था। परंसु यह विदेशगमन है, नायक दो-चार दिन में लोटनेवाला नहीं है श्रीर नायिका को भी हम्मकर्णी निहा का वरदान प्राप्त नहीं है। ऐसा

ध्वस्था वें उसके कहने का तात्पर्य ध्विन से वहीं निकतता है जो उपर छहा का चुका है।

मेरी सों तुमहिं हरि रहियी छुखहि छुख,

सोहूँ है तिहारी सोंह रहों छुख पाए ही।
चले ही वनत जी ती चिलए चहुर पीय,
सोवल ही जैयो छाँहि नागोंगी श्राए ही।

नीचे की न्याजन्ति देखने में तो नायक की प्रशंखा-सी कर रही है, परंतु ब्यंजना से यहाँ सिद्ध होता है कि वह नायक वहा निरुर प्रेमी है। व्याजन्ति इत्यादि श्रतंकारों का प्रयोग तो बहुत कवियों ने किया है, परंतु इतमें जो ब्यंग्य रखना होता है वह इतना स्पष्ट हो जाता है कि जास्तिक व्याजन्तित वहाँ नहीं रह जाती। परंतु केशव ने यहाँ पर वहें स्वासाविक हंग से श्रतंकार का भी निर्वाह किया है श्रीर भाव के सौंद्र की शृद्धि यी—

सीवल हू हीवल तुम्हारे न वसिव वह,

तुम न वजत विल ताको वर वाप-गेहु।

श्रापनी को हीरा सो पराए हाथ मजनाय,

दे के ती प्रकाय साथ मैन ऐसो मन लेहु॥

एवे पे 'केसोदास' तुम्हें परवाह 'नहिं,

वाके जक सागी भागी मुख सुख भूल्यों गेहु।

माँही सुख छाँहो छिन छल न छनीले लाल,

ऐसी वी गँवारिन लों तुमही निवाहो नेहु॥

एक नायिका का पति परदेश जा रहा है। वेचारी यह नहीं समफ पाती कि उसे चलते समय अपने त्रियतम से किन शब्दों में क्या कहना चाहिए। यह है तो अवस्य संस्कृत के एक प्रसिद्ध रलोक का भावानुवाद, परंतु ऐसे मैं जे रूप में केशव ने माव को अपनाया है कि यह अनुवाद-सा प्रतीत नहीं होता। नी हों नहीं 'रहिए' ती प्रमुख प्रगट होति,

चलन कहीं ती हित हानि नाहि सहनी। 'भावें सो करहू' ती उदास-माय प्राननाथ,

'साथ लै चलहु' कैसे लोकलाज बहनो॥

'केसीदास' की भी तुम सुनहु छ्वीले लाल,

चले ही वनत जी पे नाहीं राजा रहनो। तेसिये सिखाणी सीख तुमहीं सुजान विय,

तुमहीं चलत मोहिं जैसी कछु कहनो॥

प्क नायिका बेचारी यदि कभी-कभी कृष्ण की और जरा डीठ भी पसारती है तो अन के लोग उसकी और उँगली पसारने लगते हैं। अला जब बज के लोग ऐसे बुरे हैं तो अले आदिमयों की गुजर वहाँ कैसे हो पाती होगी ?

हैं सि बोलत ही जु हैं से सबके सन, लाज अगावत लोग भने। कछु बात चलावत घैर चले मन, छानत हो मनमत्य जने। सिखि तू जु कहे सु हुती मन मेरेहु, जानि यहै न हियो उमने। हिर तथौं इक डोिट पसारत ही, अँगुरीन पसारन लोग लगे॥

रसिकप्रिया तथा कविप्रिया में बहुत से स्थानों पर बड़ी सुंदर कल्पना से काम लिया गया है, जिससे सृचित होता है कि सच्चे किस्यों की दृष्टि केशव को प्राप्त प्रवश्य थी। पर एक और तो वे पांडित्य-प्रदर्शन की रुचि से, जो चमस्कार-विधान ही को काश्य का उद्देश्य सममत्ती थी, लाचार थे, दूसरी और उन्हें श्वंगार के नंगे चित्र ग्रंकित करने में अधिक प्रानंद मिलता था। इन्हीं कारणों से कान्योचित कल्पना —जिसके लिए बढ़े संयम तथा मासिकता की प्रावश्यकता है—उनमें दब-सी जाती थी। श्वंगार के सद्दे चित्र सुंदर चित्रों के साथ इतने मिले हुए हैं कि सहदय पाठकों का हृदय पहले ही से क्षुज्य हो जाता है और वे सुंदर दश्यों में भी उतने मग्न नहीं हो पाते। परंतु कविप्रिया दिखादि ग्रंथों में बहुत-छुछ कान्योचित सींदर्भ है, इस बात को पंहित

181

रामणंद्र शुक्कती ने थी--जो केशव के घातंकार-विधान से बहुत कुष श्रसंतुष्ट हो रहते हिं—रवीकार किया है--'इन श्रंथों की रचना बहुत श्रीड़ है, बदाहरणों में बदी छुंदर इत्यना से काम जिया गया है श्रीर पद-विन्यास बहुत हो श्रम्ले हैं। इन उदाहत सुक्तकों में वाग्वैदग्ध के खाथ-साथ सरसता भी बहुत छुछ पाई जातो है।'

इनके श्रंगारिक वर्णनों में उतनी मामिकता तथा प्रभविष्णुता नहीं छाने पाई इसका छुछ कारण तो यही था कि इनको दृष्टि छिष्ट करणना की छोर थी। पर मुख्य कारण यह था कि प्रेम का जो छाद है इनके सामने था वह उतना ऊँदा नहीं था! सन्ते प्रेम की सुकुमारता को समझने की भी कोमजाता संभवतः उनमें न थी। इनकी एक दृती के जन्म से इसका बहुत-छुछ पता चल जाता है। यह दूती छुण्णवंद के पास एक बाला को लेकर छाई है छोर कह रही है—

आजु यासी हॅंसि खेलि नोलि चालि लेहु लाल,

काल्हि एक बाल ल्याऊँ काम की कुमारी-सी।

वाल क्या हुई हलवाई की दुकान की गुलाब-जामुन हुई जो लाने में स्वादिष्ट न होने पर फेंकी जा सकती है और उसके स्थान में दूसरी मोल जी जा सकती है। पर मेस का यह आदर्श केशव को कहाँ से मिला यह जानने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं। उनके संरचक इंड्रजीत के अलाई की यह नित्य की शिका रही होगी और ऐसी वातें संस्वतः वहाँ आए दिन होती रही होंगी। केशव की उन घटनाओं से कितनी सहातुस्ति थी, इसका प्रामाणिक इतिहास प्राप्त न होने पर मी हम अंधकार में नहीं हैं। रिल्फिप्रिया की संदर-संदर बातें जिस हदय की उन्नावना है उस हदय की युक्ति को हम बहुत-कुछ परण सकते हैं। ऐसी-ऐसी अयानक अभिसारिकाओं के चित्र उन्होंने अंकित किए हैं जिन्हें देखकर प्रेतों और पिशायों की 'धर्मपिलयाँ' भी दाँतों तको कँगली दवाती थीं। वे दम रूप आरण किए, साँगों को इन्चलती हुई कीं में उलक्षते दूए बच्चों को फाइती हुई, पैरों में गड़नेवाले कंटकों की

चिंता न करती हुई दौदती चली जाती थीं। वास्तव में जय मुखलधार पानी बरस रहा होगा तो वे खियाँ बढ़ा अपूर्व दृष्य उपस्थित करती रही होंगी। पर अभिसार करने के स्थान में वे चंित्याँ यदि झाँसी छी रानी लक्ष्मीबाई की सेना में नाम जिला जें तो उपयोगिता की दृष्टि से अधिक उचित हो। आगे चलकर जो रितरण मचवाना है उसीके जिल शायद ऐसी चंिडयों की उद्मावना की गई हो!

> डरमत डरग चँपत चरननि फनि, देखत निनिय निसिचर दिसि चारि के।

गनत न लागत मुसलभार वरसत,

मिल्लीगन घोप निरबोष जल-धारि के॥

जानति न भूषन गिरत पट फाटत तन,

कंटक श्रदिक उर उरजा उजारि के, शेतन की पूछ नारी कौन पै तें सीख्यों यह,

योग कैसो सार अभिसारि अभिसारके॥

त्रिय की प्राप्ति में बहुत-सी वाधाओं को पारकर यदि सफलता मिलती है तो उस प्रेम का माधुर्व भी बढ़ जाता है और प्रेम की दृष्टि से महत्व भी। प्रयास के द्वारा हृद्य की स्नेह-वृत्ति की गंभीरता भी नापी जा सकती है, परंतु इसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि प्रेमी को कुंमकर्ण बना दिया जाय और प्रेमिका को शूर्वण्या। नल द्वारा छोड़ दिए जाने पर दमयंती को भी बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, परंतु कहीं भी उसका चित्र ऐसा उम्र नहीं चित्रित किया गया है कि उसके प्रति हमारे हृद्यों में जो सुकुमार भावनाएँ प्रतिष्ठित हैं उन पर आधात पहुँचे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी अपने उस प्रसिद्ध कवित्त में प्रेममार्थ में पड़नेवाले विक्तों का सामना करने का चित्रण किया है, परंतु उसमें कुछ अत्युक्ति होते हुए भी ग्रस्वाभाविकता नहीं आने पाई है।

'पगन में झाले परे नाँ घिने को नाले परे

जब्द सास नाले परेराप्रे दरस के।

श्रंगार रस के बाद यदि और कोई ऐसा रस है जिसका जीवन में प्रसाव की दृष्टि से बहुत प्रधिक विस्तार है तो वह करण है। आनंद का उच ग्रादर्श प्रतिष्टित कर उसकी ग्रोर ग्रग्यसर होते रहने ग्रीर ग्रपने णहकों को अञ्चलर करने में कविशण चाहे कितना भी प्रयत करें पर यह अर्बीकृत नहीं किया जा सकता कि हम अपने जीवन में चतुर्दिक दुः खत्या शोक से विहे रहते हैं। श्रेष्ट कवियों का यह कर्तव्य तो श्रवस्य नहीं है कि वे हसी हु:ख को चित्रित कर हमें उसी में मन्न करते रहें। यह यानते हुए भी कि जीवन पीड़ाओं का की हाक्षेत्र है, कवि लोग आनंद की उदावना कर एक श्रोर तो हमें श्रपने जीवन के दु:खों को सहन करने योग्य यनाते हैं, दूसरी छो। हमें एक छानंद की छोर आकृष्ट किए एहते हैं, जिससे सफल न होते हुए भी हमकभी निराश नहीं होने पाते। फिर भी कहणा का प्रभाव हमारे हदयाँ पर अधिक पदता है। इसी कारण उन्हीं कदियों को जनता से प्रचार पाने का श्रधिक श्रवसर मिला है जिनके हो।क तथा पीड़। के चित्र बड़े गहरे रंगों से छंकित किए गए हैं। रामायण की कथा में शोक के स्थान अनेक हैं। यदि कहना चाहें तो कह सकते हैं कि रामायण की कथा चिंता तथा गोक से प्रारंस होती है और ऐसे करण दर्यों में जाकर विलीन हो जाती है जिन्हें हम जीवन-पर्यंत कभी भी भूल नहीं पाते। आनंद की घटनाओं का विकास कहीं भी रामकथा र्से इतना नहीं हो पाया कि हमारे श्रांसुश्रों को सुखने छा अवसर मिला हो। यहि कहीं हम चणभर को भी रासकथा के प्रानंद में मग्न हो नाते हैं तो दूसरे हो चण हमें उसका भाषश्चित्त दुःख सागर में गोते लगाकर करना पड़ता है। चारी साई दिवाह करने घर श्राते हैं। जिनको एक पुत्र का भी सेंह देखने के लाले पड़े थे उन्हें चार पुत्र-रत मात हुए श्रीर अब वे चार पुत्र-वधुर्यों हे सत्य आए हैं। माता-पिता के आनंद में इन घटनाओं ने न जाने कितना शोग दिया होगा। इस श्रानंद की चरम सीमा पर हम तव पहुँचते हैं जब हमें यह समाचार मिलता है कि रामचंद्र युदराज वनाए जानेवाले हैं। पर रात बीतते न-बीतते यह आनंद का

द्यय ऐसे हृदय-विदारक करण दरय में बदल जाता है जैसे एइय सानव जीवन के इतिहास में वहुत हो कम होंगे। इस शोक के बाद जब हम वनयात्रा में घोनों आइयों को स्रोता के साथ सुख से दिन विताते हुए देखते हैं तो इस अयोध्या के राजवैभव को भूल जाते हैं। परंतु इस सुख में भी एक घोर तो सीताहरण के द्वारा श्राघात पहुँचता है, दूसरी श्रोर लक्ष्मण को शक्ति लगने से राम का ऐसा सहचर छूट जाता है जिसने बार्यकाल से पारंभ कर अब तक दु:ख-सुख सब सहते हुए राम के साथ रहने ही में ज्ञानन्द माना। उधर राम के वियोग में दुःखी सीता का करण चित्र है तो कुछ दूर पर नंदियाम में भरत हैं जो संपूर्ण धन-संपत्ति ले घिरे रहने पर भी कठोर संयय-नियम का पालन करने में ही सुख मान रहे है। रावण वध के बाद सीता को प्राप्त कर जब अरत-मिलाप हो जाता है श्रीर अगवान राजसिंहासन पर श्रासीन हो जाते हैं तो हम एक बार शांति की साँस खेते हैं और समसते हैं कि रामराज्य का यह सुख हमें चिरकाल तक प्राप्त होता रहेगा। देखते देखते हमें संवाद मिलता है कि सीता फिर वन में निर्वासित कर दी गईं। इस रामायण में प्रिय-से-प्रिय व्यक्तियों के द्वारा ही घोर-से-घोर विपक्तियों में फेंक दिए जाने की प्रथा-सी है ! नेत्रों की पुतली से प्यारे राम को एक भ्रोर दशरथ निर्वासित करते हैं इसरी और उन सीता की —िजन के लिये चंदरों की सेना एकत्र कर समुद्र-वंधन, रावण-वध इत्यादि डय-से-उत्र प्रयास किए गए-राम निर्वा-सित करते हैं। यह शोक हमारे हदय पर शाकर फिर सदा के लिए बैठ जाता है। इस प्रकार राम कथा — जिसमें विच्त से चणस्थायी सुखों का आमास तो कभी-कभी मिला था — ऐसे हृदय विदीर्ण करनेवाले शोक से विलीन हो जाती है जिसे हृदय रखनेवाले कभी भूल ही नहीं सकते। पर इस करण कहानी में भी केशव के हृदय को शाह करने की समुचित सामग्री न मिल सकी। केशवदास द्वारा करुण रस की व्यंजना देखने से पहले यदि हम उसके जीवन पर घौर उनके व्यक्तित्व पर फिर इष्टि डाल लेवें तो श्रधिक उचित हो। वे लौकिक सुखभोग में मश रहनेवाले संसार के खुली जीव थे और उस समय के बहे-से-महे लोगों को सुल की जो सामिश्याँ भास रही होंगी उनका उन्हें श्रभाव न था। संसार के बहुत से लोगों को हम खुलों के केंद्रों में मिति हित देख इसी लिए सुखी मान तैते हैं कि हमं उनके हदय के ने गुप्त कोने देखने को नहीं मिलते जहीं हुख के श्रोत निरंतर भवाहित होते रहते हैं। केशव भी एक श्रोर तो खुल में सम दिखाई पढ़ते हैं, दूसरी श्रोर उनके सुँह से निकली हुई ऐसी उक्तियाँ—

<sup>6</sup>जग सहँ सुःख न गनिए'

अथवा

'जग भाँह है दु:ख-जाल, सुख है कहाँ यहि काल।'

इस बात की घोर संकेत करती हैं कि उनके हृदय में भी कहीं न-कहीं एक पीड़ा अवश्य थी जो शयः कसका करती थी। परंतु कान्य में डनका आदर्श पीका का श्रीभव्यंजन करना न था। बात की करामात तथा भालंकारिक चमत्कार को वे काव्य मानते थे, भयवा भपने प्रभुवर के प्रसाद के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता था। केशव की इसी दुरंगी भवृत्ति के लच्या हमें उनकी शोक की व्यंजनावाले स्थलों में मिलते हैं। जव उनकी प्राँखें प्रलंकार-वैचित्र्य की श्रोर लगी रहती हैं तो करुण-से-करुण दृश्य उनके हृद्य को पिघला नहीं पाता । रोती हुई सीता को एक घोर छोड़ वे घलकारों की घोर बहुत दूर तक उड़ते चले जाते हैं, परंतु नहीं आलंकारिक आवेश से युक्त हैं वहाँ उन्होंने शोक की पर्याप्त सुंदर व्यंजना की है। प्रथम उनके उन स्थलों को हम जरा देख लेवें जिनके ऊपर उनका ध्यान नहीं गया है। राम लक्ष्मण ऐसे सुदुमार, याता-पिता के लहैते, सबके प्रेम के पात्र राजछुमारों के निर्वासन के बाद जय शोक में दशस्य प्राण त्याग देते हैं उस समय श्रमोध्या की कैसी अवस्था रही होगी। परंतु देशन न तो मृतपाय दशस्य की श्रोर देखते हैं और न फौसल्या-सुमित्रा की थोर और न राम-सीता ही की भोर। वस, शारंस कर देते हैं-

## "विपित्त-मार्ग राम विरायही।"

सीता को जब राम की भेजी हुई अँगूठी मित्ती उस ससय उनके चित्त की भिन्न-भिन्न गृत्तियों की उदावना उन्होंने नहीं की। 'शाँख अन्हवाय उर लाय मुँद्री लई' इतना कहकर केशव सोता के लिए दिए अलंकारों के उस जमघट में उतर पड़ते हैं जिसमें संदेह, उछोचा, समुख्य इत्यादि अलंकार अपनी विविध करामातें दिखा रहे हैं। भिय की वस्तु में प्रेमी हदय के लिए कैसा खुकुमार शाकर्षण होता है, विश के संबंध से उस निर्जीव वस्तु में भी कैंग्री सजीवता का अनुभव िया जा सकता है इत्यादि कोई भी वात -ऐसी नहीं जिसे केशव ने काव्य के योग्य समका हो। 'आँलु अन्हवाय' में पूर्वकालिक फिया से यह ध्विन निकलती है कि। संमवतः प्राॅसुत्रों से स्नान कराना कोई संस्कार था जो बहुत प्रावक्यक माना गया और उसको चटपट कर लेने के बाद सीता एक दूसरे काम में बड़ी तत्परता से लग गईं। यदि यह लिखा जाता कि उस सुदिका को देखकर सीता क्यों रोने लगीं तो यह व्यंजना होती कि रोने की किया कुछ देर तो अन्दर्य चलती रही, परंतु यहाँ यह प्रतीत होता है कि यह कार्यं यों ही जीव्रता से कर डाला गया। 'अन्हवाय' शब्द से जिस शीवता का प्राथास मिलता है वह इसी शब्द से जो गंभीर व्यंजना हो सकती थी उसी पर श्राघात पहुँचाता है। यही शब्द बहुत गंभीर हो जाता यदि पूर्वकालिक किया के बदले यहाँ यह लिखा जाता कि वे उसे श्राँसुश्रों से 'नहवाने' लगीं। इससे यह प्रतीत होता है कि यह दू-ख का प्रवाह कुछ देर तक यों ही प्रवाहित होता रहा । बस, इस संस्कार को कर त्तेने के बाद सीता निश्चित होकर बैठ जाती हैं और कहीं तो शब्दों के विभिन्न अर्थी पर उनका कैसा अधिकार है यह दिखाने लगती हैं, कहीं श्रालंकारिक योजना के पांडिस्य का प्रदर्शन करती हैं। कभी उन्हें वह अँगूठी नारायण के समान दिखाई पड़ने लगती है, कभी पार्वती के समान। कभी उन्हें माया और ब्रह्मा के साचास दर्शन होने चगते हैं---

वैः नारायन चर सम लसंदि, सुम श्रंकन जपर श्री बसंदि। वर-विद्या-सी जानंद्रदानि, जुत श्रष्टापद मन खिवा मानि॥ जनु माया श्रचरं सहित देखि, के पन्नी निश्रय दानि लेखि। पियं प्रतीहारिनी सी निहारि, श्रीरामीजद उचारकारि॥

इसी वीच में सीता के सुँह से एक सुंदर वात निकलती है जो स्कि परिधि से छुछ ग्रागे यह भाव-क्षेत्र के द्वार तक पहुँच जाती है। सीता उस धँगुठी को उलाहना देते हुए कहती हैं—

श्री पुर में बन सध्य हों, तु मग करी अनीति। कहि सुँदरी अब तियन की, को करिहै परतीति॥

लीता उस प्राप्ती को संवोधित कर राम का समाचार पूछ रही है। परंतु वह जह मुद्रिका क्या बोलती ! हन्मान जी यहाँ पर पदार्थ की जहता की फोर से ध्यान हटाकर इस बात की सूचना देते हैं कि कुछ दिनों से रामचंद्रजी ने उस कार्ति से कंडण का काम लेना प्रारंभ कर दिया है और तदबुसार ही यब उसका नवीन नामकरण भी हो। गया है, किर वह अपने पुराने नाम से क्यों बोलने लगी।

तुम पृछ्ति छहि सुद्रिके, मौन होति यहि नाम। जंकन की पदवी दई, तुम विन यांकहें राम॥

इस अत्य अलंकार के द्वारा कवि ने सीता-वियोग जन्य राम की कुशता की ओर संकेत किया है। परंतु अत्युक्ति में इतनी अस्वामाविकता या गई है कि अलंकारों की चमक से पाठक की ऑक चौधिया जाती है और ने समुद्र पार बैठे हुए इवले-पतले राम की ओर देख ही नहीं पार्ती। जब सीता का संवाद हन्मानजी राम को सुनाते हैं उस समय कोई ऐसी गंभीर आवर्वजना तो नहीं की गई है परंतु फिर भी दो एक अलंकारों की ऐसी योजना की गई है जो आवर्वजना में बहुत इस समय कहा हो है। राम ने जब सीवा की दी हुई चूहामणि पाई तो उनके हदय में कितना आनंव हुआ!

फ़ूलि उट्यो मन ड्याँ निषि पाई। मानहुँ श्रंष सुद्धीठ सुद्धाई॥

सीता के वियोग में रामचंद्रजी एक प्रकार से किंकर्त्रव्य-विसूह ही से हो रहे थे। एक फ्रोह तो इसका कारण यह था कि सीता के हु:ख से उनकी बुद्धि-वैभव की प्रतिसा स्वभावतः कुछ कुंठित-सी हो गई होगी, चूसरे जयतक सीता का पता न लग जावे तवतक अपने कर्तव्य की दिशा को निश्चित ही कैसे कर पा सकते थे। चिंतामिया पाने से एक तो उनको सीता का पता लग गया, इसलिए उनकी कर्तव्य का मार्ग दिखाई पड़ने लगा; दूसरे, घ्रपनी सीता की भेजी हुई बस्तु है इसलिए भी उन्हें प्रानंद हुआ। इन दोनों प्रकार से घानंदों की व्यंजना 'अंध सुडीठि चुहाई' द्वारा वड़ी सार्मिकता से की नई है। अंधे को नेश से श्रधिक श्रोर कीन वस्तु ग्रानंद दे सकती है ? उसमें भी सुडीटि घोर सुहाई सब्द कैसे सुंदर हैं। देखने का काम तो सभी प्रकार की आँखों से किया जा सकता है परंतु सुहाई में यह भाव है कि नेत्रों की दर्शनशक्ति ही के 'ऊपर कवि का लक्ष्य नहीं था,' उसका ध्यान नेत्रों के सींदर्य की श्रोर भी था; छला की छोर भी, उपयोगिता की छोर भी। ऐसी सुंदर छाँलीं से अंधे को और भी आनंद मिलेगा और उन अप्रस्तुत आँखों को प्रस्तुल कर दर्श्य विषय में जिस भावोत्कर्ष के विधान की कवि की इच्छा थी उसमें भी वृद्धि होगी--

फूलि च्छ्यो मन ज्यों निधि पाई। मानहुँ अध्य सुदीठि सुहाई॥

इन्हीं सीता की जिस समय अग्नि-परीका होने लगी उस समय आलंकारिक आवेश में केशव ने उत्मेचा, संदेह इत्यादि का ऐसा वाँवा बाँधा कि उनका ध्यान हृदय-पच की ओर से एकदम से हट-सा गया। अग्नि-परीचा देते समय सीता के हृदय में क्या क्या भावनाएँ उठती होंगी, लक्ष्मण तथा शाम के मन में कीन कीन से विचार आते होंगे, उत्तर-भारतवासियों के इस व्यवहार को देखकर बंदरों को और वचे बचाए राच्हों को प्राव्यर्थ होता होगा प्रथवा कह्या; इन सप बातों को श्रोर से कैशक वे हिंह फेर की भीर खुजंगप्रयात छंद में यह श्रानंद से कहना शारंश कर दिया—

नहादेव के नेत्र की पृत्रिका सी,

कि संत्राम की भूम में चंडिका सी।

मनो रहिं हासनस्था सची है,

किथी रागिनी राग पूरे रची हैं॥

गिरापूर में है पयो-देवता सी,

किथी कंज की मंजु सोभा प्रकासी।

किथी पश्च में सिफा कंद सोहै,

किथी पश्च में सिद्ध-कन्या,

किथी पश्चनी सर संयुक्त धन्या।

सरोजासना है सनो चारु वानी,

जपा पुष्प के मध्य मेठी भवानी॥

किथी श्रीपथी वृद में रोहिणी-सी.

कि दिन्दाह में देखिए योगिनी-सी।

लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम की सेना में नो शोक ज्यास हो जाता है और जिसके कारण राम-से धीर पुरुष भी विद्वल हो नाते हैं उसका प्रभाव केशव पर भी इतना पड़ा कि उन्होंने अपनी प्यारी अलंकार-मंजूषा उठाकर अलग रख दो और उस शोक की धारा में स्वयं मम हुए, और जैसा कि स्वाभाविक है अपने पाठकों को भी उस दश्य के बहुत पास पहुँचाकर उसमें सम्र कर दिया।

रंदमण राम जहीं श्रवलोवयो, नैनन में न रह्यो जल रोक्यो। यारक लदमण - मोहिं विलोकों, मोकहीं प्राण चले विज रोकों॥ हों सुमिरी गुन कैतिक तेरे,
सोदर पुत्र सहायक मेरे।
बोलि उठी प्रभु की प्रन पारी,
नादर होत है मो मुख कारो॥

राम के हृदय की स्वाभाविक धीरता ने एक बार ती इस हृदय-विदारक शोक के वायुसंहल से ऊपर उठने का प्रयक्त श्रवश्य किया होगा, परंतु शोक के दबाने के संपूर्ण प्रयत ध्यर्थ हो जाते हैं और आँखुओं की धारा धेर्य के टीलों को तोड़ती हुई छागे उसद पड़ती है। जिस साई ने नविवाहिता डिमेंला के न जाने कितने दृढ़ प्रेस की छपेचा की तथा सुमित्रा ऐसी माँ की गोदी के लाइ को राम के लिये त्याग दिया सथा चणभर को भी दुःख-सुख में जिसने कभी खाथ न छोदा उसके वियोग ने—उसके ऐसे वियोग ने, जिसमें पुनः संयोग की कौन सी श्राशा रह गई थी- यहिं रास के धेर्य के बाँध को तोड़ दिया तो इसमें कौन सा प्राश्चर्य ? राम पर जब विपत्ति पड़ती थी, बक्ष्मरा बिना कहे हुए, निना हुलाए हुए छागे वद छाते थे। छाज लक्ष्मण रास को छोड़ कुछ दूर चले गए हैं, परंतु इतनी दूर क्या चले गए हींगे कि-राम पर कोई विपत्ति जावे और वे पुकारकर सहायता को कहें तो वे दौड़क्र न चले आवें। संभवतः इसी आशय से राम पुकारकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे वियोग में सर रहा हूँ, आओ तुम सेरे प्राणों को जाने से रोको । 'मो कहँ प्राण चले तिज रोकी' । फिर लक्ष्मण के गुर्णों की छोह ध्यान जाता है, जो भाई होते हुऐ भी पुत्र से अधिक शाज्ञाकारी थे, पुत्र-सा व्यवहार करते हुए भी मित्र ले अधिक सहायक होते थे; उनके कौन कीन से गुर्खों का स्मरण किया जाय ! 'हीं सुमिरीं गुन केतिक तेरे । सोहर, पुत्र, सहायक मेरे'। लक्ष्मण संभवतः राम को प्रभु कहकर संबोधित किया करते थे, उसी का स्मरणकर राम कहते हैं कि 'बोलि उठौ प्रभु कौ प्रन पारी' । सोदर, पुत्र, तथा सहायक के संबंधों का स्मरण दिलाने से यदि वक्षमण नहीं बोले सो न्या 'प्रभु' के संबंध का स्मरण दिलाने से थीं:

लक्ष्मण — जिल्होंने सेवक धर्म का निर्वोह बड़ी फठोरता से किया था-भाज न वोलेंगे दिना की इससे बड़ी शावश्यकता कव पदी होगी ! संभव है लक्ष्मण के विका राम ने जो प्रतिज्ञाएँ कर रखी है उनको पूरा करने में थी है समर्थ न हो पावें। संभव है रावण के वध तथा विभीपण को राज्य देने की वार्ते कोरी वार्ते ही रह जावें। राम ऐसे पुरुष के लिये ये दातें अवस्य कलंक की हो सकती हैं। इसी का संहेत राम इन शब्दों में करते हैं— 'नावर होत है सी मुख कारी'। राम की क्लंक वगे, राम का ख़ुँह काला हो, यह यात भला लक्ष्मणकत्र सह सकेंगे, इसकी भोर थ्यान ले जाने से लक्ष्मण चाहे कैसी घोर निदा में सोए हों, घवरय उठ दैहें । निकट के स्तेह-संबंधों में देखा जाता है कि जिस नाम से अपने से छोटा धपने बड़े को पुकारता है उसी नाम की याद दिला कठिन परि-स्थितियों में स्नेह को उद्दीस करने का प्रयस किया जाता है। जब अपने पिता को वप्पा कहनेत्र। जा बालक सचल जाता है। बाप कहता है— "वेटा | सान जायो । घरे क्या घपने वप्पा का कहा भी न करोगे !" मानो 'वण्या' वाप से कोई ऊँचा वर्जी हो श्रोर है भी। वणा शब्द में कमराः स्नेह के जो संस्कार संनिविष्ट होते आए हैं वे पिता या बाप शब्द में नहीं हैं। उस वालक ने अपने पिता को 'त्रप्पा' ही रूप में जाना था। शेस-लगत की इस गंभीर अनुभूति की श्रोर भी 'श्रभु' शब्द से यहा सुंदर संकेत होता है। 'बोलि उठी प्रभु को प्रन पारी'। राम लक्ष्मण के लिये लहोदर, पिता समान श्रीर मित्र इन सबसे श्रधिक 'प्रश्च' थे, क्योंकि श्रपने को सेवक मानते हुए लक्ष्मण हसी नाम से राम को प्रकारते थे।

मायः ऐसी विपत्ति एक वार उधर रात्रण पर भी पद्दी थी। सेवनाद-सा वीर पुत्र लहमण के द्वारा मारा गया था। रात्रण का कठोर हदय भी—जो बढ़े बढ़े आवालों के सहने में समर्थ होता रहा—माज बाई हो जाता है। सेवनाद कोई ऐसा वैसा पुत्र श्री नहीं है। प्रतिपत्ती अथवा प्रतिनायक के ऊपर पड़नेवाली विपत्तियों पर कुछ कवियों ने पर्यांत श्यान नहीं दिया। कुछ ने उसकी एकदम से उपेला कर दी। परंदु घोर

से घोर शत्रु का भी जब चरम पतन हो जाता है, जब वह सपने किए का फब पा चुकता है, तथा जब वह दीन हो कर विपत्तियों से घिर जाता है, तब उसके दुःखों से सहानुभूति प्रकट करना सभ्य-मानवसमाज की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। रावण चाहे कितना दुष्ट रहा हो परंतु यदि आज उसके मेघनाथ-से प्रत्र का वध हुआ है तो वह इस समय तो अवस्य पाठकों की सहानुभूति का पात्र है। इसकी उपेचा केशव ने भी नहीं की। रावण का भी विज्ञाप देख लिया जावे—

आजु आद्भित्य जल पवन पावक प्रवल, चंद धानंदमय धास जंग को हरी। न,री नृत्य गंधवें-कुल, किन्नर विधि लच यन्त रुद्रादि दे दैव विहुँ लीक के, नहा राज को जाय श्रमिषेक ईंद्रिंह करी। હૈ कुलदूषग्रिं, सियराम लंक **স**াজু को जाय सर्वीज्ञ विष्रहु वरौ॥ यश

श्राज रावण इन सबके ऊपर से अपने कठोर प्रसुत्व को हटाने के लिए प्रस्तुत हो गर्या है। यह सब आयोजन अपने सुख ही के लिए न था। श्रीर यदि आज इंद्रजीत सेवनाद-सा प्रतापी पुत्र न रहा तो यह सब सुख-सामग्री के आयोजन किसिकए हैं कैसी उदासीनता, कैसी विरक्ति तथा कैसी उपेचा की ब्यंजना ऊपर के पद से हो रही है। श्रमस्तुतः-प्रशंसा के हारा-जिसमें कार्य के हारा कारण कहा जाता है--रावण यह बात कहना चाहता है कि मेरे भय से अवतक जिन कार्यों को बोग स्वतंत्रतापूर्वक न कर पाते थे उन्हें श्रव करें। अब उन्हें रोकने की मेरी इच्छा नहीं अथवा पुत्र-शोक में में मर जाऊँगा तो कोई विध्न ब्राजने-वाला ही न रह जावेगा और वंधन में पड़े देवगण स्वयं मुक्त हो जावेंगे।

बहुत गंभीर भावों के पास पहुँचकर किव को इसका अनुभव होता. है कि भाषा की संकितिकता में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह भावों की वांश्रीरता का चित्रण कर तके एसीलिए प्राचायों ने शब्दों की खरणा तथा क्यंजना शिक्षयों की उद्घावना की । प्रथदा यह कह सकते हैं कि शब्दों की कुछ विशेष विशेष सामर्थों का लच्या क्यंजना इत्यादि नाम करण किया । चारतिक बात तो यह है कि कवियों ने शब्दों की लक्ष्य, व्यंग्य, सांकेतिकता का श्राविष्कार किया धीर श्राचार्यों ने लच्या, व्यंजना इत्यादि नामकरण । व्यंजना के द्वारा कवि कुछ ऐसी युक्तियाँ निकालता है जिनके यल पर वह किसी न किसी प्रकार गंभीर से मावों तक पाठकों को पहुँचा देता है । इन युक्तियों में से एक युक्ति संयम की है । किन शब्दों के श्रयव्यय में च पह थावों की उच्च भूमि की श्रोर जंगली उठाकर कुछ मधुर संकेत कर देता है । केशव में इतनी सरलता न थी कि ने इस कान्योचित ढंग को श्रयनाते । परंतु फिर भी कुछ स्थान ऐसे श्रवदय है जहाँ उन्होंने इस क्रिया के लाम लिया है । जब विश्वामित्र राम-लक्ष्मण को लेकर चले जाते हैं तो दसरथ की श्रवस्था का वर्णन उन्होंने इन शब्दों में क्किया है—

्राम चलत नृष के जुग लोचन, बारि-भरित में बारिद रोचन। पायन परि ऋषि के सिन मीनिहिं, केंसव डिंठ गये भीतर भीनिहिं॥

इसरथ के मीन द्वारा उनके हृद्य की गंभीर पीड़ा का आभास भिलता है। उनके द्वारा दुःक की विस्तृत व्याख्या कराने से वह बात ने जाने पाती जो यहाँ केवल मौन रहने ने कर दी। उठकर भवन में चले जाने का यह भाव है कि दुःख का उहेग इतना अधिक हो गया कि उन्होंने दरबार में अपना वैठा रहना उचित न लमझा। यहाँ पर केशव ने ज तो घलंकारों के चमकार दिखाने का प्रयत्न किया है, न वे बाग्दों की करामात के फेर में पड़े हैं। योदी सी सार्थक रेखाओं से के सा गंभीर वित्र अंकित किया गया है जिलमें द्वारथ के हृद्य का कोना कोना साफ दिखाई पड़ता है। जिल समय चित्रकृट में रामचंद्र ने अपनी मातामों

से पिता का कुशल-खमाचार पूछा उस समय केशव ने बड़ी मार्मिकता से काम लिया है—

> तब पूछियो रघुराइ, सुख है पिता तन माह। तब पुत्र को सुख जोइ, कम तें छठी सब रोह॥

माताओं के द्वारा यदि कुछ शब्दों का प्रयोग कराया गया होता तो वे शब्द अपनी अपनी शक्ति के अनुसार दुःख की एक सीमित रूप में व्यंजना कर पाते। परंतु एक घोर संयम से काम ले दूसरी और जीवन के मर्मस्पर्शी दश्यों का जो परिचय केशव को था उसका सहारा ले बड़ी भावुकता से उन्होंने शोक की गंभीर अभिन्यिक की है।

प्रताप, ऐशवर्य, बीरता, श्रातंक इत्यादि का वर्णन करने में केशव-दासनी बहुत ही सफल हुए हैं। इन भावों की श्रनुभूति का श्रवसर उनको प्रवक्य ही मिलता रहा होगा। जब तक कवि विषय से साचाद संबंध स्थापित न करे तब तक उसका चित्रण सत्यता तथा वास्तविकता की दृष्टि से ठीक नहीं उत्तर सकता। केवल कलपना के भरोसे कवि कितनी दूर तक जा सकता है। अनुभव के अतिरिक्त कवि को विषय से सहातु-श्रुति होने की भी आवश्यकता है। जिसे किसी विशिष्ट भाव से सप्त होने में स्वयं प्रानंद नहीं मिलता वह उसका वर्णन करने में कहाँ तक सफल हो सकता है। जिनके स्वभाव में सरजता तथा नम्रता भरी हुई है वे रण की भीषणता का चित्र कैसे ग्रंकित कर सकते हैं। जिन्हें राज-दरवारों के नैभव तथा शिष्टता का प्रत्यच श्रनुभव प्राप्त नहीं वे उसका वर्षन क्या करेंगे ? युद्ध-वर्णन के दो अवसर रामचंद्रिका में आए हैं। प्रथम सवसर राम-रावण के युद्ध का है। दूसरा राम की सेना घौर छुश-लंब के युद्ध का। े बतनबाननी नाम के एक होटे से मंथ का विषय ही युद्ध है। प्रबंध-कान्य में कवि के लिए यह आवश्यक होता है कि वह कथा के प्रवाह-द्वारा अपने पाठकों को किसी भाव में मझ होने के लिये प्रस्तुत करता रहे। परिस्थि-शियों के ऋतुरोध के बिना जब कोई भाव सहसा पाठकों के संपुद्ध साकर खड़ा हो जाता है तो पाठक उसे महण करने में उतना समर्थ नहीं हो

याते। इसी यात की कमी का अनुभव राम-रावण युद्ध म हाता है। रावश के दो रूप हैं। सीता को दुराने की दृष्टि से वह राम का ग्यकि गत शबु है धया ऋषियाँ, देवताओं शीर बाह्यणों का दमन करने की दृष्टि से वह लोक का रामु है। राम लोक-मंगल के लिये अवतीण हुए, अतः लोक में विझ उपस्थित करनेवाले रावण के प्रतिदंदी होकर वे लोक के प्रतिनिधि हो जाते हैं। स्रीता-हरण की बात तो बहुत पीने पर जाती है। केवल सीता के पुनः प्राप्त करने के लिए ही यह इतना वका प्रवास नहीं किया गया था। ऋषियों की श्रस्थियों के जो देर भगवान चागचंद्र ने देखे थे उनसे उद्दिश तथा शुच्य हो अनाएँ उठाकर निश्वरहीन पुच्ची करने की जो प्रतिज्ञा की गई थी उसकी पूर्ण करने के लिये भी रावण-युद्ध एक स्वाथाविक घटना है। यदि सीता-हरण न भी होता तो इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये ही यह भीपण युद्ध तो हुमा हो होता। इस युद्ध की यही एक विशिष्टता है जो इसे व्यक्ति व के त्रेत्र से इटाकर वहुत दूर तक के मनुष्यों के हदयों से इसका सामंतरय स्थापित करती है। जब राम विजयी होते हैं तो इसका हुए केवल बंदरों की सेना ही को नहीं होता, पृथ्वी मंहल में सर्वत्र प्रानंद हा जाता है। पृथ्वी ही दयों, स्वर्ग इत्यादि के देवता भी हर्पोदेक में नाच उठते हैं। राम-रावण के युद्ध की इस एक मुख्य वात की श्रोर केशव का भ्यान बहीं गया। रावण का रामचंदिका में यदि कोई बढ़ा प्रपराध है तो यही खीताहरणवाला। राम भी वस सीता के उदार के लिये ही प्रयत करते प्रतीत होते हैं। इसलिये इस युद्ध का वहुत कुछ प्रभाव कम हो गया है।

श्रव हम उनके युद्ध इत्यादि के वर्णनों पर श्राते हैं। कुंभकर्ण मेवनाद इत्याद्धि जब र याभूमि में भिषेश करते हैं तो उनका ऐसा उम वर्णन किया जाता है जिससे एक भर्थकर युद्ध का पूर्वाभास हमें पहले ही मिल जाता है। जब मकराइ श्राता हुश्रादिखाई पड़ता है तो विभीपण बाम को सचेत करते हुए कहते हैं— को दंड हाय रघुन। थ सँमारि लीजे, भागे सबै समर यूथप दृष्टि कीजे। बेटा वलिष्ठ खर को मकराच आयो,

संहार काल जनु काल-कराल धायो ॥

रामचंद्रजी के हाथ में धनुष-वाण तो पहले ही से था इसलिए 'कोदंड हाथ रघुनाथ सँमार लीजे' से मकराच की भयानकता तथा प्रताप की कैसी छुंदर व्यंजना है। 'भागे सबै समर यूथप दृष्टि कीजे' से एक चित्र-सा खड़ा हो जाता है। 'दृष्टि कीजे' से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं पास ही में होनेवाले युद्ध की योर सहसा कवि पाठकों को आकृष्ट कर रहा है। जब सेनापित ही भाग चले होंगे उस समय सेना की नया अवस्था रहा होगी'। जिस योधा के रणांगण में प्रवेश करते ही शत्रु-दल में ऐसी खलवली मच जाती है, उससे लोहा लेना तो और भी भयानक रहा होगा। जब सकराच से रणभूमि में जाने का प्रस्ताव किया जाता है तो वह बड़े विश्वासपूर्वक रावण को धैर्य दिलाता है और कहता है कि में अभी विजय प्राप्त किए आता हूँ और अब हम अपनी राजधानी अयोध्या में बनावेंगे। वह यह भी कहता है कि मेरे सामने ये तुम्हारे कुंमकरण और मेवनाद क्या हैं ? एक को सोने से अवकाश नहीं, दूसरे में कुछ भी साहस नहीं—

कहा कुभकनों कहा इंद्रजीती, करें सोहनों वा करें युद्ध भीती। मुजी लों जियों हों सदा दास तेरी,

सिया को सके ले सुनौ मंत्र मेरो॥ इतौ राम स्वीं वंधु सुत्रीव मारी,

श्रयोध्याहि लै राजनानी सुधारी।

परनतु यह भीषण योधा रणभूमि में पहुँचता है तो भीषण घमासान का वर्णन केशव ने उत्तने उद्य रूप से नहीं किया । भीषण युद्ध का वर्णन कुछ तो उद्य शब्दों की थोजना से कविगण करते हैं और कुछ उस भीषणता का चित्र संसुख उपस्थित कर । केवन इस प्रकार वर्णन कर हेने से कि उसने इतनी बार वाण से सारा तथा उसने उसको इतनी बार तलवार प्रथवा प्रीर किसी प्रख-शख से सारा, युद्ध की भीषणता का प्रजुपन पाठक नहीं कर पाते । केशन के रास-रावण युद्ध में यह एक बड़ी श्रुट रह गई कि ने युद्ध की भयानक परिस्थितियों की न्यंजना न कर सके। परंतु प्रागे चलकर 'चंद्रिका' के उत्तरार्द्ध में लवहुश-युद्ध ने इस कभी को ध्रा कर दिया। यद्यपि वहाँ भी उम्र पदावर्ती की योजना के द्वारा हमारी श्रवण-दिय पर प्रभाव हाल, छ्पाद्यप तलवार चलने का चित्र उपस्थित नहीं किया गया है। परंतु परस्पर उम्र वचन कहने से, वही दक्ता से युद्ध-संचालन करने से, तथा रक्त के शवाह का चित्र उपस्थित करने से, वह वर्णन प्रयक्ति देक उत्तरा है और युद्ध-वीर तथा रोद्ध दोनों रसों को सैन्नीपूर्ण योजना वहुत ही सफलतरापूर्वक की गई है।

उत्र शब्दों की योजना की कमी का जो अनुभव हम रामचंद्रिका के दोनों युद्धों में करते हैं वह भी 'रतनवावनी' में बहुत ही उपयुक्त क्णंकड़ सथा प्रोजस्वी शब्दों की योजना के हारा दूर कर दी गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन उद्य सावों की व्यंजना के लिए जितने प्रकार हमारे साहित्य में प्रचलित थे उन सब पर देशव का पूर्ण प्रधिकार था।

लव-कुश-युद्ध में उन वालकों को उस छोटी सी श्रवस्था में वह उप पुरुषार्थ हमारे हदयों में श्रद्भुत सहानुभू ल उत्पन्न करता है, श्रीर हम उतनी देर को तो श्रवश्य राम की सेना से निकल लव-कुश की श्रोर जा खड़े होते हैं। छोटा सा लव जब ऐसे शब्द कहता है—

> एक यहै घटि है श्रार वेरे, नाहिन हाथ सरासन मेरे।

तो हमारे हदयों में कैसा उत्साह भर जाता है। एक श्रोर चारी श्रोर से गरजती हुई राम की घीर सेना है, एक श्रोर ये वालक जो प्रहार करने की श्रदेजा लाइ ही करने के श्रधिक उपयुक्त हैं। शतुश ने जाते ही जब लब के उपर तीन दाण होड़े तो उसने हैंसकर कहा कि रम मेरे शरीर की पूजा की है अथवा प्रहार किया है। अच्छा ! यह तो बताओं कि तुमने जो शत्रुष्ट नाम लिया है वह क्यों ! कितने रात्रुयों की तुम अब तक मार चुके हो !

राम-बंधुवान तीन खाँ दिशो त्रिस्त से।
भात में दिसाल ताहि लागियों ते फूल से॥
धात कीन्ह राज तात गात तैं कि पूजियो।
कीन रात्र तूहत्यों जुनाम सत्रहा लियो॥

लब की जिस प्रवृत्ति के दर्शन हमें अंतिम पंक्ति में होते हैं वह उनके स्वभाव की एक विशेषता है जो वरावर चलती रहती है। वे छोटे-छोटे बालक शत्रुष्ठों के शरीर ही पर प्राधात नहीं करते, कहिल्यों के हारा हदय पर भी वार करते चलते हैं। इन कहिल्यों की नोक और भी वीक्ष्ण हो जाने का कारण यह है कि वे प्रायः सत्य होती हैं। दो प्रांखोंवाले को काना कहने से उसे उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी काने को काना कहने से होती होगी। जब विभीषण अपनी प्रौढ़ावस्था पर ध्यान म दे उन कोमल बालकों के आगे युद्ध करने को आते हैं तो उनका स्वागत इन शब्दों में होता है—

श्राउ विभीषन तूरन दूषन । एक तुही कुल को निज भूषन ॥ जूम जुरे जो भगे भय बीके । सतुहि श्रानि मिले तुम नीके ॥ देववधू जवहीं हरि ल्यायो । क्यों तवहीं तिज ताहि न श्रायो ॥ यों श्रपने जिय के डरं श्रायो । छुद्र सवै कुल-छिद्र वतायो ॥ को जाने के बार तु, कहीं न है है माय । सोई तें पत्नी करी, सुन, पापिन के राय ॥

श्रंगद को भी ऐसा ही सत्कार प्राप्त होता है—

अगद जो तुम पै वज होतो । तो वह सरज को स्रव कोदी । देखत हो जननी जु तिहारी । वा सँग सोवत ज्यों वरनारी ॥। अब इन वालकों के युद्ध को भी कुछ पास चलकर देख लिया जावे - लै धनु-वान वली तव धायी। पहाव लगों दल मारि दशयों॥

यों दों सोदर सैन सँटारें। ल्यों दन पाववा पीन विहारें॥

युथ्थप यूथ यों मारि भगायों। यात नदी जनु मेव उदायों॥
इसका कुछ छोर भी सीपण रूप यहाँ देन्विये—

श्रित रोप रसे शुस केसव भी रघुनायक साँ रनरीति रचें॥
तेहि बार न दार मई दहु बारन स्वर्ग एने, न गिने चिरनें॥
तहैं कुंग फटें गजमीति कटें ते चले वहि शोनित रोचि रचें॥
परिपूरन पृरि पनारन सो जनु पीक कपूरन की किरनें॥

रणभूमि का वर्णन कभी-कभी कविगण नदी के साथ सांगरूपक वाँधकर करते हैं। केशवदासंत्री ने भी उसका वर्णन वहें सुंदर ढंग से रूपक की योजना पर किया है। सांगरूपक में कहीं-कहीं तो शब्दों के ही सहारे व्यर्थ का चमत्कार लाना पढ़ता है, ध्रीर लंबे सांगरूपकों में प्रायः कविगण सफल नहीं हो पाते। प्रस्तुत के बांच बिंब-प्रतिबिंब साव की रचा कोई भी किय बहुत दूर तक कैसे कर सकता है! परंतु फिर भी केशव का यह रूपक बहुत कुछ ठोक उतरा है—

पुंज कुजर सुम्र स्यंदन सोभिजे सुठि सर।
ठेलि-ठेलि चले गिरीसिन पेलि सोनित पृर्॥
ग्राह तुंग तुरंग कच्छप चारु चर्म दिसाल।
चक्क से रथचक पैरत वृद्ध गृद्ध मराल॥
केकरे कर वाहु मीन गयंद सुंह भुजंग।
चीर चौर सुदेस केस सिवाल जानि सुरंग॥
वालुका वहु भौति हैं मनिमाल जाल प्रकास।
पैरि पार भये ते है सुनिवाल केसवदास॥

रतन-वावनी में रतनिसंह के युद्ध का वर्णन करते समय श्रपश्रंश काल की प्रथा के श्रानुसार श्रोज़ लाने के लिये प्राकृत रूपों का प्रयोग भी किया गया है। यह कवियों की प्रथा-सी हो गई थी। चंदबरदाई से लेकर सब कृषि इसका निर्वाह करते श्राए हैं। तुलसीदासीजी ने भी इन्छ स्थानी पर इस शैली को अपनाया है। केवल कर्णकर गान्दों की योजना मात्र से युद्धवीर अथवा रोड़ रस का निर्वाह हो जाता है यह समझना अम ही है और न ऐसे हंग की पदावली की योजना ऐसे स्थलों पर अनिवार्थ ही है। जिन आषाओं में ऐसे कर्णकर ख़ब्खड़ाते शब्द नहीं सिलवे उनमें क्या वोररस का वर्णन हो ही नहीं पाता? इनकी योजना के बिना भी दिंदी के ही बहुत से कवि उस सावों की व्यंजना करने में समर्थ हुए हैं। रनाकरजी की ये पंक्तियाँ हिंदी के किस कि

स्रिक श्राति श्रनहित वेन, भये नृप नैन रिसोहै।
परिक उठे भुज दंड तने तेवर तरजोहै॥
कड़ी परित करवाल कोष सो चमिक-चमिक कै।
विकसे श्रावत वान तून सो तमिक-तमिक कै॥
चिठ-उठि कर रहि जात कसिक तिनके वाहन की।

फिर भी कर्णकह शब्दों की योजना से किन को अपने अभीष्ट आन को न्यक्त करने में बहुत कुछ सहायता मिलती है। बीररस का वर्णन हिंदी-साहित्य में बहुत कम हुआ है। हम्भीर-हठ तथा भूपण-अंथावली यही दो एक पुस्तकें उल्लेख्य हैं। सुजान-चरित्र इत्यादि जो पुस्तकें लिखी गई उनमें वह बात न आने पाई। ऐसी अवस्था में रतनवादनी का स्थान हिंदी-साहित्य में अवस्थ महत्व का है। परंतु इसका वास्त्विक युद्धस्थल बहुत छोटा है। संभवतः इसीलिए इसका वेसा अचार न हो सका। क्या ही अच्छा होता यदि इसी शक्ति से केशव ने रासचंदिका में वीररस की अथवा रीडरस की योजना की होती। वावनी की ये पंक्तियों तो बहुत ही ओजपूर्ण बन पड़ी हैं—

दोठि पोठि वन फेर पीठ तन रक्ष न दिख्खिय। फिरहु-फिरहु फिर फिरहु कहत दल सकल उमिगाय॥ ठान-ठान निज सान मुरिक पाठान जुधाए। काद-काद तरवार तरल ताहिन तठ श्राप ॥

द्रक इत वाल विद्रिय स्वेचन रतनसेन रनधीर कहें।

जनु ग्वाल-वाल दोरी द्रिप संडल छोर आहीर कहें।।

दोहा— रुपे खुर सामंत रन, लरिं प्रचारि-प्रचारि।

दिच्छल पग निंह चरुर कोठ, ज्यात चलिं आगारि॥

मरन धीर मन लिथी बीर मधुकर-मृत आयी।

विचल नृपति सव म्लेच्छ देखि दल धर्म लजायी॥

कड कुमण्य सव करिय कुँवर रुग्ह जुर जंगिह।

तिल-तिल तन कि हि हव मुरिक फेरी निंह अंगिह॥

कि केसव तन विन सीस है अतुल पराक्रम कमध किय।

सोह रतनसेन मधुसाह सुन तव कृपाण दुहु दृत्य लिय॥

रजपूत दुट्टि धरनी गहिंह नेसव रत तहें है कियव।

सोह रतनसेन महाराज जू विकट मह दहु कि हृयव।

कहीं-कहीं तो एक एक पंक्ति में इतना श्रोज, ऐसा वीरोद्वास भरा पड़ा है कि सहसा पाठक भी हदय में इन्हीं भावों का श्रनुमव करने लगते हैं। वास्तव में किसी रस श्रथवा भाव का परिपाक होना तभी कहा जावेगा जब पाठक या श्रोता—कम-से-कम कुछ देर ही को—यह श्रवश्य भूल जावें कि वे उस दश्य से बहुत दूर हैं। श्राचार्यों ने इस सिद्धांत का कि रस श्री श्रनुभूति पाठकों को ही होती है प्रतिपादन इसी श्राधार पर किया कि वास्तविक काश्य में पाठक श्रपने स्वतंत्र श्रस्तित्व को भूलकर वर्ण्य विपय से केवल सामंजस्य ही नहीं स्थापित करते, उसमें मिलकर श्रपने को भी उसी में से एक समभने लगते हैं।

लक्ष्मण विश्वत्यकर्यों वहीं के प्रभाव से सहसा उठ खड़े होते हैं। कहाँ चोट लगी थी कहाँ पीड़ा थी ! इन सब बातों को विचारने का समय नहीं है। उठते ही उनके सुँह से यही निकलता है कि 'लंडेस न जीवित जाइ घरें', उसी प्रकार जब रावण ऐसे श्रोजस्वी शब्दों में अपने प्रताप का बखान करता है—

साल सबै दिग्गलन के कर रावन के करवाल है जाली।

तो हम इसे एक मिथ्यामिमानी व्यक्ति की गर्वोक्ति ही नहीं समझते नयोंकि श्रमी थोड़ी ही देर हुई रावण के दरवाजे पर प्रतिहारी को बड़े-यड़े लोगों को हम डॉट बताते हुए देख चुके हैं—

पड़ी विरंचि मीन वेद जीव सोर छंडिरे।

जुवेर वेर के कही न जच्छ-भीर मंदिरे॥
दिनेस जाइ दूर वैठ नारदादि संगहीं।
न वोलु चंद मंद छुद्धि इंद्र की सभा नहीं॥
इसी रावण को कुछ दिन हुए जनकपुर में यह कहते खुन चुके हैं—
संभु कोदंड दै, राज-पुत्री किते,
दूर है तीन के, जाहुं लंकाहि ले।

छंद की दुतगित तथा भाव से यह प्रतात होता है कि रावण के लिये उस धनुष को तोड़ देना एक साधारण-सी बात थी। 'ट्रक है तीन के' में इसी भाव की व्यंजना होती है कि रावण धनुष के दो प्रथवा तीन डुकड़े कर देने में कोई प्रधिक भेद नहीं समझता। आगे चलकर उसे ऐसा लगने लगता है कि संस्वतः इस धनुष का उठाना उसके द्ते की बात न हो। परंतु वह किसी पर यह प्रकट होने नहीं देता। इस प्रकार से बात टाल देता है—

केसन को दंड विसदंड ऐसी खंडे भन,

मेरे मुजदंडन को वड़ीये विडंबना।

श्रीर वास्तव में जिस रावण ने जीजा ही से कैजास पर्वत को उठा जिया था वह धनुष नहीं उठा सकेगा यह कीन मान सकता था ?

इसके कुछ देर बाद जब रामचंद्रजो धनुष तोड़ झुकते हैं तो वहाँ कोई एक ऐसा ब्यक्ति श्राता है जिसके मारे उस समान में बड़ा श्रातंक द्या जाता है श्रीर पशुत्रों तक में खलवर्ज़ा मच जाती है। साधारण हाथियों की तो बात ही क्या मतवाज़े हाथियों का मतवाजापन न जाने कहाँ चला जाता है श्रीर कछ देर के जिये वे चिंचाड़ना भी भूज जाते हैं। कुछ लोग तो यह समझकर कि पुरुष-वेष में इनसे त्राण पाना श्रसं भव है खी-वेष धारण करने लगते हैं। वहुत से वीर हथियार फॅक-फॅक कर भागते हैं। वे समझते होंगे कि हथियार रखने से कहीं वीर न समक लिए वार्वे। सयानक रख का चित्रण यहाँ वहुत सुंदर हुआ है—

मच दंति श्रमत्त हैं गए, देखि देखि न गज्ज हों।
ठौर ठौर सुदेस केसव दुंदुशों नहिं सज्जहीं॥
डारि डारि हथ्यार केसव जीव लै लै भज्जहीं।
कार्दिक तनत्रान मके नारि मेसन सज्जहीं॥

हन राजचंद्रजी को रुद्रख्य में श्रश्नी तक नहीं तृंख पाए हैं। पर जिस समय जक्ष्मण के पास चेंठे-चेंठे वे विलाप कर रहे थे उस समय किसी के यह कहने पर कि सूर्योद्य होने पर लक्ष्मण के जीवित होने की संभावना न रहेगी हम राम को इस प्रकार कहते हुए पाते हैं—

कर आदित्य शहुष्ट नष्ट जम करों श्रष्ट वसु। ग्रह्म बोरि समुद्र करों गंधर्व सर्व पमु॥ दलित श्रदेर कुनेर चलिहि देखें इंद्र श्रव। विमाधरम श्रदिय करी दिन सिद्धि सिद्धि सव॥

निजु होर दासि दिति को अदिति छानिल अनल गिटि जाइ जल। धनि स्रा ! स्रज उदित ही करों असुर संसार वल॥

जिन ट्रेंदताचों को रहा के लिये भगवान ने प्रवतार लिया उन्हीं को रायसों के गाय सौंप देने को प्रस्तुत हो जाते हैं। उनके हृदय में गोक का प्रवाह इतने वेग से उमदता है कि कुछ देर को तो कर्सव्या-कर्मण का प्रधान ही उन्हें नहीं रहता। बास्तव में एवं घोर शोक के समय भी ये एवं रूप से मगन हुए होते नो उनके हृद्य का मनुष्योचित कोमलता कहाँ यह सानी। हुएसी के राम भी इस शोक के कारण कुछ इस प्रकार वहने एए पुने गद-

े क्लें का सम्बद्धि । दिना तनन नहिं मनते औह ॥

गंधी उलिकों से राम के हदय के स्वामाधिक शाल पर तथा उनकी भौक्ष्मार्गीदार्शनहा पर प्राचात नहीं पहुँचना । पिसी भाव के प्रवाह के अंतर्गत जब कोई उपभाव आता है तो हमें उस नवागत आव को सुख्य भाव के साथ सामंजस्य करके हो लेना चाहिए। भावावेश में कही हुई वातों का साधारण रूप में तात्वर्थ लगाना वहुत उचित नहीं।

केशन की भाव व्यंजना का प्रकर्ण यहाँ क्याप्त होता है। जो पद्य स्थान स्थान पर केशव की सुन्दर साव-व्यंजना के उदाहरण-स्वरूप उद्धत किए गए हैं वे इस बात का पर्याघ प्रमाण देते हैं कि किव में सन्चे कवियों की सी जसता श्रवश्य थी। परंतु वे व्यंजना ग्रथवा ध्वनि को काव्य का महत्वपूर्ण ग्रंग नहीं मानते थे। इसलिए हदय के नंसीर भावों के उद्घारन तथा ग्रिक्चंजन की विशेष भावक्यकता उन्हें प्रतीत नहीं हुई। साहित्य में अलंकारों का स्थान अवस्य है, परंतु जब वे इतनी चूर तक छपने प्रसुत्व का विस्तार करने लगते हैं कि सावों को पैर टेकने के लिये भी कठिनाई से स्थान मिले तो वे काच्य को उच आसन से पतित कर देते हैं। भावों की रचा करते हुए भी अलंकारों को कान्य में पर्याप्त क्षेत्र मिल सकता है । ऋलंकार-शास्त्र का ज्ञान न रखनेवाले कवीर, जायसो इत्यादि कवियों में श्रलंकार स्वयं था गए हैं। नित्य के जीवन में भी प्राय: देखते हैं प्रचरज्ञान न रखनेवाले मनुष्यों के भाषस में भी अलंकार स्वतः आ जाते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि सींदर्य की दृष्टि से श्रलंकारविधान भाषा को एक स्वाभाविक विशेषता है। इस प्रकार की स्वाभाविक प्रलंकार-योजना यदि केशव में होती तो कुछ श्रधिक उचित् हुया होता। नीचे की पंक्ति में 'प्रतीप' कैसे मोले हंग से आया है —

नव नीरज नीर तहाँ सरसे । सिय के सुभ लोचन-से दरसे ॥

सीता के वियोग में यदि पंपासर के कमल सीता के नेत्रों के समान श्रतीत होते हैं तो इससे राम के हदय की न्याकुनाता, वियोगजन्य खिलता तथा गंभीर श्रेम की एक साथ न्यंजना होती है। इस मकार के अलंकार जिनसे किसी न किसी भाव की न्यंजना होती है कान्य के लिये भएण हैं। इसी स्वाभाविक शैलों का अनुसरण यदि केशव ने किया होता तो आज केशवदासजी ने भी रामचंद्रिका में बहुत,से पात्रों का प्रवेश कराया है। परंतु न तो उन पात्रों के विशेष चित्रों का चित्रण हो पाया न उनके जाहा स्वरूप का। केशव की कल्पना के राम, लक्ष्मण, सीता श्रथवा श्रोर कोई पात्र कैसे रहे होंगे इसका हमको कुछ भी ज्ञान नहीं होने पाता। स्रोता-स्वयंवर में एक बार परशुराम का वर्णन अवदय इस रूप से किया गया है कि हमारे सामने उनके आकार-प्रकार का कुछ ठोस स्वरूप श्रा जाता है—

> छसमुद्रिका समिषे श्रुवा कुस श्रो कमंडल को लिये। किटमूल श्रोनिन तर्कसी भृगुलात-सो दरसे हिये॥ धनु वान तिहा कुठार केसव मेखला मृगचर्म स्यों। रघुवीर को यह दे खए रस बीर सारिक्क धर्म स्यों॥

'कटिमुल श्रीनिन तर्कली' पढ़ने से हमारा ध्यान परश्राम की किट से लेकर कानों तक जाता है। उसी प्रकार 'शृगुलात-सी' की 'सी' में इतनी शक्ति है कि हम उनके वर्कस्थल पर की भृगुलता के कुछ श्रम्पष्ट स्वरूप को भी देख लेते हैं। 'रश्वीर को यह देखिए' पढ़ते ही ऐसा अतीत होता है कि कहीं पास ही में खड़े किसी तेजस्वी पुरुप के विषय में यह प्रश्न किया जा रहा है। पर ऐसे चित्रण केंशव में बहुत नहीं है। उनके बहुत कम पात्र श्र्पने वाह्यस्वरूप की छाप हमारे हदयों पर डाल सके। एक वार राम-रूप के वर्धन करने का प्रयत उन्होंने किया था परंतु वहाँ भी वे शब्दालंकारों ही तक रह गए। राम को नीचे से उपर तक पीला ही पीला बना डाला है। इससे प्रतीत होता है कि उनको काव्य में चित्रखित करने की कला पर बहुत श्रिपकार न था। चित्रकार की मौंति कि भी चित्र श्रीकत करता है। भेद इतना ही है कि चित्रकार के चित्र हमारी नेत्रेंदियों के दारा हदय तक पहुँचते हैं श्रीर किव के चित्र सीधे इदय पर प्रभाव डालते हैं। राम के रूप को देख लीजिए—

पीरी पीरी पाट की पिछीरी कटि केसीदास, पीरी पीरी पाने पग पीरिये पनहियाँ। ्रांकर के स्वरूपचित्रण का आयोजन भी एक बार किया गया परंतु वहाँ भी चमत्कार ने स्वासाविकता को नष्ट कर दिया और वर्णन बहुतः कुछ परंपरानुगत ही हो गया—

> डेजरे उदार उर बासुकी विराजमान, हार के समान ज्ञान उपमा न टोहिए। सोभिज जटान वीच गंगा जू के जल-बुंद, कुंद की कली-सी केसोदास मन मीहिए॥ नख की-सी रेखा चंद चंदन-सी चारु रज, श्रंजन सिंगार हू गरल रुचि रोहिए। सब सुख सिद्धि सिवा सो हैं सिवजू के साथ, जावक सो पावक लिलार लग्यो सोहिए॥

बुढ़ापे का प्रभाव उनके हृद्य पर बहुत पड़ा था। जब-जब हृद पुरुष प्रथवा वृद्धा खियों के चित्रण का प्रवसर मिला वे बहुत ही सफल हुए। देखिये सामने प्रमुख्या देवी बैठी हुई हैं जिनके सारे शरीर में मुरियाँ पड़ी हुई हैं और जिनकी सर्दन काँप रही है—

सिर सेत विराजे कीरित राजे जनु केसव तप-चल की।
तन बिलत पिलत जनु सकळ वास्मा निकरि गई थलथल की॥
कॉपित सुम ग्रीवा सब ग्रँग सीवाँ देखत चित्त मुलाही।
जनु अपने मन प्रति यह उपदेखित या जगमें कछ नाही॥

पात्रों के स्वरूप के चित्रण के पश्चात् उनकी परिस्थितियों के चित्रण का प्रश्न श्राता है। कोई सी पात्र अपने कार्यकलापों का प्रसार पृथ्वी पर का प्रश्न श्राता है। इन स्थानों का चित्रण इसलिए श्रावर्ग्यक है कुछ स्थानों पर करता है। इन स्थानों का चित्रण इसलिए श्रावर्ग्यक है कि इनके विना प्रथम तो व्यक्तियों के चित्र स्पष्ट नहीं उत्तरते, दूसरे ये कि इनके विना प्रथम तो व्यक्तियों के चित्र स्पष्ट नहीं उत्तरते, दूसरे ये दिया माबोद्रेक में भी सहायक होते रहते हैं। इनको श्राचायों ने विभाव दिया माबोद्रेक में भी सहायक होते रहते हैं। इनको श्राचायों ने विभाव पत्र में माना है श्रोर इनका नाम उद्दीपन विभाव स्वव्या गया है। स्मा पत्र में माना है श्रोर इनका नाम उद्दीपन विभाव स्वव्या गया है। स्मा क्वेंथी हुई परिपाटी के अंतर्गत प्राकृतिक दृश्य उद्दीपन विभाव के रूप

ही में आते रहे। रसोद्रेक में जिन दश्यों से सहायता नहीं मिलतों उनके वर्णन की काव्य में आवश्यकता ही नहीं समभी गई। परंतु कवियों ने स्वतंत्रह्मप से भी प्राइतिक रूपों का वर्णन किया है। ऐसे वर्णन उद्दीपन विभाव नहीं कहे जा सकते। कुछ कवियों के हद्यों में प्रकृति के सुंदर तथा रस्य दर्थों के प्रति एक अनुराग होता है अतः कवि उन दश्यों में मझ होकर अपने भावों के चित्रण का प्रयह करते हैं। हम कहें तो कह सकते हैं कि ऐसे वर्णनों में प्रकृति स्वयं ही आलंबन हो जाती है।

काव्य में प्रकृति के सुंदर दश्यों का उपयोग प्रानेक प्रकार से किया राया है। कहीं प्रकृति ज्ञालंकारिक रूप में आती है, कहीं किसी भाव के उद्देक में सहायता मिलती है, कहीं सबको पीछे हटा रवयं प्रमुख स्थान ग्रहण करती है। श्रालंकारिक रूप में चंद्र, कमल, विच्द, नील गगन इत्यादि का उपयोग हमारे यहाँ वहुत प्राचीन समय से होता श्राया है, संस्कृत में भी, हिंदी में भी । ऐसे वर्णनी में चंद्रकम-ला दि के सोंदर्भ पर कवि उतना सुग्ध होता प्रतीत नहीं होता जितना अपने प्रस्तुत वर्ण्य विषय पर । कवि को नीले सेवों में चमकती हुई विद्युत का ध्यान उसी समय श्राता है जब वह धनश्याम को पीतांबर से युक्त देखता है। चंद्रमा भी किसी न किसी रमगी के सुख की सोंदर्य बुद्धिके लिये पहुँच जाता है। उसी प्रकार भिन्न-सिन्न रंगों के कमल नेत्र, सुख, कर, इत्यादि के उपनाम रूप में प्राते हैं। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत प्रकृति के रमणीय दृश्यों का चित्रण किसी प्रस्तुत भाव को उद्दोह करने के लिये होता है। इसके बाद प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण का स्थान है। केशव के माकृतिक वर्णनों को इन तीनों दिन्यों से देखना है। म्रालंकारिक रूप में श्राए हुए प्राकृतिक दश्यों के विषय में यह कहा जा सकता है कि केशव को अपने अभस्तुत मकृति में से जुनने की उतनी रुचि नहीं थी। इस रूप में प्रकृति के दरशों की जो योजना केशव ने की है वह यह बताती है कि उनका प्रकृति के प्रति कोई छानुरास न था। नोचे की पंकि में ऐसा प्रवीत होता है कि खता को उपमानरूप में लाने मात्र ही से कवि संतुष्ट

यहीं है। लता के प्रति उसके हृदय में जो अनुराग है उसका भी संकेत वह देना चाहता है।

काम धी की दुलधी सी काके कुल उलही छ, लहल ही लिलत लता-सी लोल सोहिए।

ये पंक्तियाँ केशव की ही हैं परंतु यह अनुराग यहीं समाप्त समितिए। उनके अंथों में और कहीं भी ऐसे वर्णन न मिलेंगे। एक बार तो उन्होंने अपने हृदय की बात स्पष्ट कह दी —

> देखं मुख भावे श्रनदेखेई कमलचंद, ताते मुख मुखे कमलौ न चहरी।

कमल तथा चंद ऐसी विश्व की विभूतियाँ केशव को आती नहीं। अपनी-श्रपनी रुचि ही तो है।

उद्दोपन विभाव के रूप में आए हुए दस्य केशव में बहुत कम हैं। अयोध्या के उपवन इत्यादि का वर्णन किया गया। परंतु वहाँ भी उपवन, तदाग इत्यादि के चित्र श्रंकित करने की ओर कवि का ध्यान नहीं था। वह दूर-दूर से खोजकर उपमान जुटाने ही में लगा रहा। स्वतंत्ररूप से प्रकृति के चित्रण करने के श्रवसर देशव को श्रवस्य मिले परंतु वे सफल कैसे हो सकते थे जब उनकी व्यक्तिगत रुचि ही इन सबकी ओर न थी।

संस्कृत के कुछ श्राचार्यों ने कान्य शिका पर भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं। इनमें स्थान-स्थान पर यह भी बताया गया है कि किव को किन-किन चस्तुओं का वर्णन करना चाहिए। केशव ने भी कविविधा में वर्धों की एक तालिका दपस्थित की है। उसमें उन्होंने उन वस्तुओं के नाम गिना दिए हैं जिनका वर्णन किव को करना चाहिए जैसे—

देस, नगर, वन, गिरि, आश्रम, सरिता, वाल। रिव, सिस, सागर, भूमि के भूषन, ऋतु सब काल॥

वन, वाग इत्यादि के वर्णन में कवि को किन-किन वस्तुश्रों का उल्लेख करना चाहिए इसकी भी शिक्षा केशवदासजी ने दो है। इनमें सेएक श्राधने देख लेना श्रप्रासंगिक न होगा। . 27 ----

सुरत्री, हमं, वनजीव वहु भृतदेत भयमीर। भिन्न भवन वल्लो विटप, दव वरनहु मतिधीर॥

व्या--

लित लता तरुवर कुसुम, को किल कल रव मोर। वरनि वाग अनुराग रयों, भेंवर भवत चहुं श्रोर॥

इन सब बातों से ऐसा प्रतीत हीता है कि देशव ने काव्यधारा को कुछ वँधी हुई नालियों के अंदर वंद करना चाहा था। ऐसे वंधनों के रहते हुए स्वतंत्र उद्घावना को अधिक स्थान ही न रह गया था। जिस प्रकार पाठवालाश्रों में वहीं को पहाड़े सिखाए जाते हैं उसी प्रकार कवियों को काव्यरचना नहीं सिखाई जा सकती। जो कविगण ऐसे विषयों की भी शिक्ष गुरुसुख से ही लेना चाहते हैं उनके कान्यों में, कवि की स्वतंत्र प्रतिमा से उत्पन्न, भावमय चित्रों को स्थान ही न रहेगा। केशवदासनीने नदो, पर्वत, उपदन, पड्ऋतु, बाश्हसासा, स्योदिय, समुद्र इल्लाहि अनेक दक्यों तथा ऋतुओं के दर्गान किए हैं परंतु पुक बात उनके सब वर्णनों में सिलती हैं। उनका मन प्रस्तुत विपयों की रमणीयता में सप्त नहीं होता । वे अप्रस्तुतों की कीतृहलपूर्ण योजना में लगे रहते हैं। भक्ति की रमणीयता में सहदयता से अनुरक्त होने के लिए जिस खुकुमार हृदय की अपेचा है वह केशव को नहीं मिला था अथवा उनके कान्य के सिद्धांत इन सब बातों के साथ सेल नहीं खाते थे। न तो हम उनके हदय में वह वहदयता पाते हैं जो अपने तथा पराये सबके सुख-दुःख से गमावित हो सके, न वह विशेष प्रकार की वित्तवृत्ति जो अपने चारी श्रोर फैले हुए प्रकृति के रम्य डपादानों को देखकर श्रनुरक्त हो सके। रामचंद्रिका में जब-जब प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण का श्रवसर श्राया वे शब्दों की करामात दिखाने लगे। यह करामात वास्तविक विपय को बहुत दूर फेंक देती है। उदाहर णस्व छ उनके दंडक तथा पंचदरी के वर्णन लिए जा सकते हैं—

वेर भयानक-सी अति लगे। श्रकं-समूह जहाँ जगमगे। पांडव की प्रतिमा सम लेखो। श्रर्जुन भीम महामति देखो॥

श्रक शब्द का शर्थ सूर्य भी होता है श्रीर मदार का वृत्त भी।
मदार के वृत्त को देखकर उन्हें प्रलयकाल के बहुसंख्यक सूर्यों का ध्यान
श्रा जाता है श्रीर वे भय के मारे कॉपने लगते हैं। शब्दों का चमत्कार
श्रिषक-से-श्रिषक यदि इन्न कर सकता है तो यह कि वह हमारे हदय में
एक कौतृहल को जागरित करे। पर शब्द-साम्य से ऐसा प्रभाव कभी नहीं
होता कि किसी को भय लगने लगे। भीम तथा श्रर्जुन का श्रथं क्रमशः
कड़भ श्रीर श्रम्लवेतस भी होता है। ये वृत्तों को दो विशेष जातियाँ हैं।
साम्य के श्राधार पर किन को वह संपूर्ण वन पांच्य की प्रतिमा के समाव
दिसाई देने लगता है। किन को इतना भी ध्यान नहीं रहता कि पांच्यों
को उत्पन्न होने को श्रमी एक शुग नाकी पड़ा था। पंचवटी को भी
उन्होंने शिव के रूप में देखा है—

सव जाति फटी दुख की डुपटी कपटी न रहै जहें एक वटी। निघटी रुचि भीचु घटी हू घटी सव जीव जतीन की छूटी तटी।। अघ ओघ की वेरी कटी विकटी निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान गटी। चहुं ओरनि नाचिति मुक्ति नटी गुन धूरजरी वन पंचवटी।।

निद्यों के वर्णन करने का अवसर उनको तीन बार मिला। सरयू, गोदावरी तथा बेतवा निद्यों के वर्णन उन्होंने किए हैं। ये वर्णन प्रायः आलंकारिक हैं। सरयु तथा गोदावरी के वर्णन विरोधाभास अलंकार में किए गए हैं। उनके बेतवा के वर्णन से उनके हृदय का अनुराग कुछ-कुछ प्रकट होता है। गोदावरी—

विषमय यह गोदावरी, अमृतन के फल देति । केसव जीवन-हार के, दुःख असेष हिर लेति ॥

काव्य के वर्ण्य विषयों में समुद्र का वर्णन उन्होंने स्वयं आवश्यक माना अतः अपने काव्यों में भी दो बार समुद्र का वर्णन किया। परंतु कहीं भी समुद्र के स्वरूप, विस्तार, गंभीरता इत्यादि की व्यंजना की श्रोर उनका ध्यान नहीं था। एक स्थान पर तो इतना विस्तृत तथा विशाल समुद्र उन्हें एक नागरिक-सा प्रतीत हुन्ना श्रीर एक स्थान पर वे श्रपना श्रम्भान दिखाने तगे—

- (६) भूति विभूति पियूपहु की विष ईस सरीर कि पाय वियो है। है किथों केसव करवप को घर देव अदेवन के मन मोहै।। संत हियो कि वसे हरि संतत सोभा अनंत कहै कि को है। चंदन नीर तरंग तरंगित नागर कोड कि सागर सोहै।
- (२) सेप घरे परनी घरनो घरे केसन जीन रचे निधि जेते । चौदह लोक समेत तिन्हें हरि के प्रति रोमहिं में चित चेते ॥ सोवत रोड सुने इनहीं में अनादि अनंत अगाप है रते । अद्भुत सागर की गति देखहु सागर ही महँ सागर नेती ॥

स्थोंदय का वर्णन रामचंद्रिका सें दो स्थानों पर किया गया है। प्रथम दर्णन उस समय का है जब रामचंद्रजी जनकपुरी में प्रदेश कर रहे थे। दर्णन यद्यपि अलंकारिक है परंतु फिर भी उठान अच्छा है, पर आगे चलकर ऐसी दस्तुओं को वे सामने जाते हैं जिनके द्वारा सुंदर भाव पर आयात पहुँचता है—

परिपूरन सिंदूर पूर कैथों मंगल घट। किथों सक की छत्र मट्यो मनिक मय्ख पट।। कै सीनित कलित कपाल यह किल कापालिक काल की। यह खिलत लाल कैथों लसत दिग्सामिनि के भाल की।।

दूसरा स्थल वह है जहाँ राजगद्दी हो जाने के बाद भगवान नामचन्द्रजी किस दिन प्रातःकोल शरुया से उठ रहे हैं—

> श्रमल क्रिमल तिन श्रमोल मधुप लोल टोल टोल, नैठेरित उड़ि करि कपोल 'दान सान कारी। ' मानइ मुलि, शान इक छोड़ि-छोड़ि गृह समृद्धि, सेनत गिरिगन प्रसिद्ध सिद्ध सिद्धिधारी॥

तरनि निरन उदित भई दीप-ज्योति मलिन गई,

सदय हृदय बोध उदय ज्यो कुर्बुद्ध नासे ।

चमवाक निकट गई चकई मन सुदित भई,

जैसे निज ज्योति पाय जीव ज्योति भासै।

श्रवन तरिन के विलास एक-दोय उड़ श्रकास,

कालि के-से संत ईस दिसन श्रांत राखें॥

यह वर्णन अलंकारों से बँघा हुआ होने पर भी छुंदर ही हुआ है। 'तरनि किरन उदित भई, दीप-ज्योति सिलन गई' तथा 'अल्ल तरणि के विलास, एक दोय उड़ प्रकास' इत्यादि पंक्तियों से ज्ञात होता है कि कवि ने अपने निरीचण से बहुत इन्छ काम लिया है। सूर्य के बदय हो जाने पर दीपों का ग्रकाश मंद पड़ जाता है तथा तारागण अस्त होने लगते हैं। परंतु सबके सब तारे सूर्य के आते ही अदश्य नहीं हो जाते। कुछ दिन चढ़े तक एक-आध तारे मंद होते हुए वने ही रहते हैं।

वारह मासा तथा पड्नहतुओं के वर्णन भी उसी प्रकार के हैं जिस मकार के उनके और वर्णन । पड्ऋतुओं को उन्होंने वसंत, कालिका, शारदा, वारनाहि इत्यादि रूपों में दिखाया है। कहीं भी ऋतुओं में होनेवाली प्राकृतिक शोभा इत्यादि का कान्योचित वर्णन नहीं। वे वर्णन किस प्रकार के हैं यह नोचे के उद्धरणों से स्पष्ट हो जायगा-

- (१) सिव को समाज किथी केसव बसंत है।
- (२) सवर समूह केषों शीवम प्रकास है।
- (३) कालिका कि वर्षा हरिष हिय आई है।
- (४) केसोदास सारदा कि सरद सुहाई है।
- (४) सीकर तुषार स्वेद सोइत हेमंत ऋतु

कैथों केसोदास प्रियां भीतम विमुख की।

(६) सिसिर की सीमा कैथा बारवारि नागरी।

बारह मासों का वर्णन आक्षेप अलंकार में किया गया है। प्रस्वेक मास में कोई-न-कोई नायक परदेश जाने को कटिबद्ध वेहा है। उसकी

प्रेयसी छुछ-ल-छुछ कारण वताकर उसे विदेशयात्रा से रोकती है उदाहरण के लिए प्राचाद का वर्णन दिया जाता है—

> पवन चक्र परचंड चलत चहुँ श्रीर चपल गति। भवन भामिनी तजत भँवति मानहुँ तिनकी गति॥ संन्यासी यहि गास होत एक श्रासनवासी। मनुजन की को कहै भए पिन्छ्यी निवासी॥ एहि समय सेज सोवन लियो श्रीह साथ श्रीनाथ हू। कहि केसव श्रापाड़ चल में न सुन्यी श्रुति-गाथ हू॥

ह्सी वारहसाक्षे के सिलसिले में आवण का वर्णन करते समय उन्होंने एक बात बड़े खुंदर हंग छे कही है। पृथ्वी श्रीष्म ऋतु में मानों अपने श्रिय सेव की वियोगाधि में जलती रहती है। आदण में अपने 'मनभावन' सेव को पा मोरों के सिस कूनने लगती है। नवजलदागम के समय मोरों के वोलने की बात तो पुरानी ही है परंतु केशव की यह करपना बहुत सार्थिक हुई है—

रुचि चपला मिलि मेघ चपल चमका चहुँ घोरन। मनभावन कहैं सेंटि भूमि कृजत मिसि मोरन॥

एक बार रिसकिंपिया में घने वादलों के द्वारा फैले हुए श्रंधकार का बहुत खुंदर वर्णन किया है। घने अँधेरे में हम श्रपने परिचित को भी तभी पहचान पाते हैं जब वह कुछ बोतता है—

राविन्ह आह चले घर को दसहूँ दिसि मेघ महा मिलि आए। दूसरी वोलत ही समुक्ते कहि केसव यो छिति में तम छाए।।

ऋषियों के लाश्रम का वर्णन करते समय शांति की व्यंजना के जिये प्रायः कविराण यह दिखाया करते हैं कि परस्पर द्वेप रखनेवाजे पशु भी स्नेह से रहते हैं। केश्ववदासजी ने भी इस शांति का चित्रण करते समय ऐसा ही किया; पर्तु श्रतिशयोक्ति से इतना श्रधिक काम जिया गया कि वर्णन शांति की वर्णनना करने के स्थान में श्राजकल के से सर्वसों ऐसा द्वय सामने लाता है। श्रतिशयोक्ति काव्य की सहायक श्रनदय है; पर सब प्रकार की अतिरायोक्तियाँ काव्य की सर्यादा के अबुक्त ही

वेसीदास सृगज वछेरू चीप वावनीन,

चाटत छुरिस वाघ वालक बदन है।

सिंदन की सटा ऐं वे कलभ करिनकिर,

किंदन की श्रासन गरंद की रदन है।।

फनी के फनन पर नाचत सुदित मीर,

क्रोध न विरोध जहाँ सद न मदन है।

वानर फिरत डोरे-डोरे श्रंध तापसन,

ऋधि को समाज कैंधों सिव की सदन है।।

## प्रवंध-कल्पना तथा चरित्र-चित्रण

जब कि किसी काल्पनिक घटना को लेकर अपने कान्य का ढाँचा खंडा करता है तो उसे प्रबंध-कल्पना के चातुर्य को दिखाने का अधिक अवसर मिलता है। रामायण ऐसी प्रसिद्ध कथा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं कर सकता। रामायण की कथा का कम तथा उसके पात्र अपनी-अपनी विशेषताओं के साथ चिरकाल से हमारे हदयों में प्रतिष्ठित हैं। राम-रावण का चरित्र जिल रूप से लोगों ने समझ रखा है उसके मिन्न रूप में यदि वे पात्र जनता के संमुख उपस्थित किए जावें तो वे उतने उत्साह से न अपनाए जा सकेंगे। 'मेधनाद-वध' में मेधनाद के चरित्र को बहुत उपर छठाने का प्रयत्न किया गया है परंतु फिर भी जनता में चिरप्रतिष्ठित आव को दूर करने में सारी प्रतिभा के रहते हुए भी बंगालो किन मधुसूदनइस समर्थ न हो सके। इसका कारण यही है कि जनता किसी भो किन को इतना अधिकार नहीं देना चाहती कि वह उसके चिर-परिचित पात्रों के स्वरूप पर आधात पहुँचावे। स्थान-

स्थान पर घटनाओं के कार में तथा पात्रों के चरित्र में क्षु परिवर्तन किवरों ने अवस्य किए हैं परंतु वे यहुत सहस्य के नहीं। घटनाओं में हो ह्ल इप्टि से परिवर्तन किए गए कि कवि एक वार जिधर निकल राया वहाँ पहुँचकर उसे ज्ञात हुत्रा कि श्रमीष्ट परिवर्तन विना किए उसके काव्य में कला की दृष्टि से दोप था जावेंगे। ऐसा ही एक बार तुलसी ने भी सानस में किया है। संस्कृत की प्रायः रामावणीं में परशुराम का श्राना राम के पाणिश्रहण के पाद विशेत है परंतु नुलसी की घटनाश्री का कम् ऐसा हो गया कि उन्हें परशुरास के छाने का वर्णन राम-विवाह के पहले करना पड़ा। हनुमनाटक में भी यही तुलसीवाला क्रम है। तुलसी के इस परिवर्तन करने का कारण यह था कि उन्होंने राजाश्रों के क्रीध का वर्णन वड़े विस्तार से किया है। उनमें से कुछ राजाश्रों की इच्छा यो कि यदि राम घनुप चड़ा सी लें तो भी युन्ह में उनको परास्त कर लीता को वलपूर्वक ते लिया जावे। ऐसी श्रवस्था में परशुराम के श्रा जाने से राजाओं का क्रीध ग्रांत हो। गया ग्रीर उन्होंने देख लिया कि रास कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। परशुराम ऐसे प्रतापी योदा की भी बनसे कुछ न चली। घ्रतः परशुराम के घ्राने से राम श्रीर श्रन्य राजार्श्री के बीच का अनिवार्य युद्ध बड़े कौशल से टाल दिया गया। केशव ने भी घटनाओं में कुछ परिवर्तन किए हैं परंतु उनका महत्व काव्य तथा। कला की दृष्टि से कुछ बहुत नहीं। वे परिवर्तन प्रायः कथा को संचित्र करने ही को किए गए हैं। एक बात ग्रीर है। उनके बहुत से परिवर्तन वास्तद में परिवर्तन नहीं हैं। हनुमन्नाटक, प्रसत्ररावव इत्यादि प्रंथों में कहीं-न-कहीं उनका श्राधार श्रवस्य मिल जाता है। परंतु जब किन ने किसी वात का समावेश अपने मंथ में किसी रूप में कर दिया तो उसका उत्तरदाशित्व बसी के ऊपर है।

वातचीत के क्रम से जब परशुराम श्रीर राम के बीच श्रधिक झगड़ा हो लाने की संभावना हुई तो महादेव वहाँ स्वयं पहुँच गए श्रीर उन्होंने दोनों की समसा-बुझाकर शांत कर दिया — राम राम जद कीप कन्यों जू। लोक-लोक भय मृरि भन्यों जू॥ वामदेव तर आपुन आए। रामदेव देविन समभाए॥ जब चित्रकृट में भरत राम को सनाने गए थे तो सागीरथी प्रकट हो गईं ग्रीर उन्होंने भरत को समझा दिया श्रीर वे लोट गए—

भागीरथी रूप श्रन्पकारी। चंहाननी लोचन कंज धारी॥ बानी वख:नी सुभ तस्व सोध्यो। रामानुजै श्रानि प्रवोध बोध्यो॥

तुलसीदासजी ने भरत को समझाने को पंच नियुक्त करने की धाव-भयकता नहीं समझी। इस स्थल को बहुत ही मार्मिक समझ उन्होंने अपनाया धौर यहाँ पर 'भायप भगति' वस्तलता, उदारता, त्याग, हदय को कोमलता इत्यादि उच्च आवों की ध्रत्यंत सुंदर व्यंजना की। परंतु केशव गंभीर सार्मिक भावों के चित्रण में न ध्रभिरुचि रखते थे न उतनी गोग्यला। ऐसी श्रवस्था में पंचायत के द्वारा मामला ते करके उन्होंने चतुराई ही से काम लिया क्योंकि श्रीर कोई चारा ही नहीं था।

रावण-त्राणासुर-संवाद में भी कुछ कल्पना से काम लिया गया है। रावण यह प्रतिज्ञा करके रंगभूमि में जमकर बैठ जाता है कि—

श्रव सीय तिए विन हों न दरों। कहुँ जाहु न तो लिंग नेम घरों॥ जब लों न सुनों अपने जन कों। अति आरत सब्द हते तन को॥ इतने ही में कहीं कोई राज्य किसी के द्वारा मारा जाता है और उसको पुकार सुन रावण रजा के किये चला जाता है।

काहू कहूँ सर आसर माखाँ, आरत सब्द अकास पुकाखाँ। रावन के वह कान पछो जय, छोड़ि स्वयंवर जात अयो तव।

ऐसी श्राकरिमक घटनाएँ जीवन में कभी-कभी हो तो श्रवक्य जाया करती हैं, परंतु ऐसी घटनाओं पर काव्य के गवाह का निर्भर रहना कवि का चातुर्व्य नहीं प्रकट करता श्रीर न श्रेष्ठ कवियों ने ऐसी घटनाओं से साभ ही उठाया है। श्रंग्रेज कवि शेक्सपियर के समाजोचकों को संमित हैं कि उसको कजा श्राकरिमक घटनाशों पर बहुत कम निर्भर है। केशव के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि रावण श्रपने किसी सेवक को खिखा- धाया था कि तुस ठीक समय पर चिहा पहना। ऐसा ही वर्णन असलरावद सें भी है।

कुछ परिवर्तन केशव ने इसिलिए किए हैं कि उनकी प्रकृति राजनी-तक कूटनीति की छोर थी। उनके पात्र प्रायः जहाँ एक छोर अलंकारों के पंडित हैं वहाँ दूसरी छोर कूटनीति में भी प्रवीण। रामचंद्रजी को भी केशव ने राजनीति-दच बना दिया है छीर ऐसा करने से एक स्थान पर भरत तथा राम दोनों के चरित्र पर श्राघात पहुँ वा है। जहमण जब बन चलने की श्राज्ञा साँगते हैं तो राम उनसे कहते हैं कि—

धाम रही तुम लहमन राज की सेव करी।
मातिन के छिन तात छदीरघ दुःख हरी॥
आय भरत्थ कहा भी करें जिय भाय छनी।
जी दुख देयँ तौ लैं उर गीं यह सीम घरी॥

गुरुजनों का छोटों के चरित्र पर संदेह करना भी छोटों के चरित्र को नीचे गिराता है। 'आय भरत्य कहा थों करें' से यह ध्विन निकलती है कि राम को भरत के चरित्र पर भरोसा नहीं है। भरत के दिए हुए हुःख को खुपचार सह लेने की शिक्षा से यह ध्विन भी निकल सकती है कि हम आकर भरत को देख लेंगे, तुम खुप रहना। ऐसी अवस्था में एक और तो राम के चरित्र की गंभीरता नष्ट हो जाती है दूसरी और भरत का चरित्र वहुत नीचे गिर जाता है। तुखसी के राम भरत पर इतना विश्वास प्रकट करते हैं भरतिह होइ न राजमद विधि हरिहर पद पाइ।' केशव के राम भरत पर इतना तुच्छ संदेह प्रकट करते हैं। यह गंजती केशव को राजनीतिक चतुरता के कारण हो गई। रामचंदिका का रावण भी अपने को बहुत चतुर समझता है। एक और सीता को राम के चरित्र में दोप लगा अपनी और मिलाना चाइता है दूसरी और राम के विरोध में ग्रंगद को उमाइना चाहता है। सीता सेरावण कहता है—

तुम्हें देवि दूषे हित् वाहि माने, उदासीन वोसी सदा ताहि नाने। महा निर्देशे नाम ताकीन लीजे, सदा दास मोपे कृपा क्यों न कीजे॥

यहाँ पर कोई साधारण सी रही होती शीर वह रावम की यह चाल समसक्र वच निकलती तो उसका चरित्र बहुत कुछ ऊँचा हो गया होता। परंतु सोता का चरित्र पहले ही से इतनी उच्चता पर प्रतिष्ठित है कि इस कराना से उनके चरित्र में कोई विशेषता नहीं आती। परंछ रावण की श्रोर से देखने से यह चाल बहुत ही स्वाभाविक प्रतीत होती है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी दूसरे से स्नेह रखता है अपनी शोर आइप्ट करना चाहते हैं तो हमारे लिए यह आवश्यक हो षाता है कि इस उस व्यक्ति के प्रति अपने प्रिय के हृदय में कुछ विरक्ति या तिरस्कार का भाव उत्पन्न कर दें। 'सदा दास मोपे कृपा क्यों न की जै' भी साधारण कामुकों की-सी एक उक्ति है जिससे साधारणतः समी परिचित हैं श्रीर जो केशव के कान्य में कुछ स्वाभाविकता संपादन करने में समर्थ हुई। रावण का अंगद को फोड़ने का प्रयत्न भी वहुत कार्यों-चित हुआ है। वह अंगद से कहता है कि देखों ये रामचंद्र छुछ बहुत भले प्रादमी नहीं हैं। इन्होंने हमारे परम मित्र तथा तुम्हारे बाप बालि को निरपराध मार दाला । तुम्हारे ऐसे सपूत के लिये यह बहुत लजा की बात है। तुम हमारा सब दल लेकर छसे थ्राज ही क्यों नहीं मार डालते-

तो-से सपूति जाय के वालि अपूतन की पदवी पगु धारे। अग्रेगद संग ले मेरो सबे दल आजुिह क्यों न हते वपु मारे॥

इन चालों से रावण की कूटनीति-निषुग्राता तथा क्षुद्रता प्रकट होती है और इन चालों में न आने से अंगई के चिरत्र को दृश्ता, उच्चता तथा राम पर उनकी अनन्य भक्ति भी। राम और रावण के बीच सें भी केशद ने कुछ कूटनीति के दाँव-पेंच दिखाए हैं। रावण का दूरा राम सें आकर कहता है—

पूजि चठे जबही सिन को तनहीं निधि सुक बृहस्पित श्राप। के निनती मिसं कर्यप के तिन देन-भदेन सने नकसाए॥ होम की रीति नई सिखई कछु मंत्र दियो श्रुति लागि सिखाए। हो इत की पठयो उनको उन ले असु मंदिर मॉम सिधाए॥

इस संवाद की सेजने में रावण का यही तात्वर्य था कि ब्रह्मा, विष्णु हत्यादि तो हमसे विनती करते हैं इससे हमारा प्रताप घीर ऐश्वर्य समझ की धीर छुके होम की एक नई रीति भी ज्ञात हो गई है जिसका अनुष्ठान कर लेने पर भें तुरहारे वश का न रहूँगा। राम ने ध्यान से हस संदेसे को सुन, दूत से कहा कि जब रावण मंदोदरी के साथ बेठे हों तो तुल हमारी बात कहना। तात्वर्य बह था कि मंदोदरी के सामने रावण अपना अपमान होते देख कुद्ध हो उठेगा छोर संधि की चर्चा छागे न चलावेगा।

इन साधारण श्थलों को छोड़ केशव ने और कोई महत्व की करपना नहीं की। प्रबंध का निर्वाह करने में वे ठतने सफल नहीं हुए हैं। खुल्थ-सुख्य घटनायों पर उनकी दृष्ट इतनी जमी रहती थी कि बीच की घटनायों को या तो वे छोड़ देते थे घथवा ऐसे ढंग से चजता कर देते थे कि कथा तथा चिरत दोनों पर प्राधात पहुँचता था। मुक्तक कान्य में कवि पाठक का प्यान किसी एक चुनी हुई घटना हो की थोर घाइए करता है, शेष कथा की करपना पाठक या श्रोता स्वयं कर जेते हैं। परंचु मबंध-कान्य में कवि की करपना पाठक या श्रोता स्वयं कर जेते घटनायों को लड़ी मिलाता चले और विशेष-विशेष घटनायों को महत्व भी दे। पात्रों का चित्र-चित्रण करने का जितना अवसर प्रदंध-काष्य में है उतना खुल्क में नहीं है। खुक्क के हारा रसोद्रेक तो किया जा सकता है परंचु पात्रों का चित्रण उसमें वैसा नहीं हो पाता क्योंकि चरित्र-चित्रण में व्यक्तियों की निशेषताओं का कमिक विकास दिखाना होता है जो खुक्क के संकुचित क्षेत्र में संभद नहीं।

देशव ज्या के क्रम के निर्वाह में सफल नहीं हुए हैं इसलिए यह कहने को शावनपक्ता भी नहीं कि उनके पात्रों में वैसी सजीवता नहीं साने पाई और कहीं-कहीं भयानक भूलें हो गई हैं। स्थान-स्थान पर क्या-सूत्र सटके से हट जाता है। राजा दशरथ राम को राज्य देने का विचार कर रहे हैं। इतने ही में यह बात भरत्य की गातु छनी। पठऊँ वन रामहि बुद्धि गुनी।।

यह बात सुनते ही केकेयी के हृद्य में राम को वन भेजने का विचार उठना यह दिखाता है कि केकेयी को राम से स्वामाविक हेप था। यहि स्वामाविक हेप रहा होगा तो राम के वन से लौट छाने पर भी राजमहल में कुछ-न-कुछ झगड़ा टंटा छाए दिन होता रहा होगा। परंतु बात ऐसी नहीं थी। केकेयी का हेप वास्तव में हेप नहीं था। वह छाकस्मिक कोध था। जिसके लिये केकेयी के स्वमाव का भोलापन तथा संथरा की दुहता बहुत कुछ उत्तरदायों थी। संथरा के चिरत्र को छोड़ देने से केकेयी का

राम से वन जाने को अभी किसी ने नहीं कहा है। न जाने किसके सुँह से उन्हें समाचार मिला और वे वन जाने की तरपारी करने लगे— उठ चले विपिन कहँ सुनत राम।

तिज ताव मात तिय वधु धाम ॥

ऐसा प्रतीत होता है कि अयोध्या का राजमहल सात-पिता तथा प्रन्य स्वजनों के स्नेह से क्लिम्ब एक आदर्श छुदुम्ब न था, एक सराम अथवा धर्मशाला थी जिसमें रामचंद्रजी छुछ दिनों के लिए ठहरे हुए थे और अपने नियत दिन पूरे कर चलते वने। सीता-लक्ष्मण के साथ में चलने को प्रस्तुत हो जाने पर राम न तो पिता से विदा लेने जाते हैं और न माँ के चरण-स्पर्श करने, वस एकदम वन में विराजने लगते हैं—
विषिन मारग राम विराजहीं।

इस प्रकार के प्रसंगों को छोड़ देने से चरित्रों पर भी आघात पहुँचा है। देखिए विराध बेचारे का वध कितने छोटे से अपराध पर हो गया—

> विधिन विराध विलिष्ठ देखियो । नृततनया भयभीत लेखियो ॥ तब रघुनाथ बान के हयो । तिज निरवान पंथ को ठयो ॥

ऐसा प्रतीत होता है कि बेचारे की खुरत कुछ ऐसी बनी थी कि सीताजी उसे देखकर हर गई । रामचंद्रजी ने सट उसे मार डाला । -यहाँ कथा-प्रसंग छोड़ देने से, जो राम संतां के ग्राण के लिए थे वे -चित्र की उस साधारण सतह पर पहुँच जाते हैं नहाँ ऐरे-गैरे बहुतेरें -संसारी-जन रहा करते हैं जो अपनी खों को प्रसन्न करने को ऐसे कांड ज्यने को प्रस्तुत रहते हैं जिनसे समाज की शांति में बहुत बाधा पहुँचती है।

, प्रसंग का निर्वाह रामचंद्रिका के पूर्वाई के प्रारंभिक भाग में तथा ं अंथ के उत्तराई में चहुत ठीक हुआ है। राय-लक्ष्मण का विचामित्र के घाष्ट्रस से जाना, राचसों का चध करना, धनुप-यज्ञ का प्रसंग इत्यादि ज्दनाएँ वहे काव्योचित हंग से एक दूसरे से समन्वित श्रागे अप्रसर होती हैं। उत्तरार्द्ध में भी लदकुश का चरित्र तया युद्ध की घटनाश्रों का चर्णेन बहुत ठीक हुआ है। परंतु अंथ के सध्यभाग में केशव ने घलंग-निर्वाह की श्रोर इतना कम ध्यान दिया है कि उनका कार्य प्रबंध काव्य-सा प्रतीत ही नहीं होता। चरित्रों में भी वे प्रा रंग थरने में समर्थ नहीं हुए हैं। वैसे तो राम-कृष्णादि की कथाएँ लोक वें इतनी प्रसिद्ध हैं कि सुक्तक रचनायों से भी काम चल सकता है और इन विशेष पुरुषों के चरित्र के लिए जनता को कवियों का सुँह नहीं देखना पड़ता। परंतु यदि केवल केशव का सहारा लेकर राम-भरतादि का चरित्र-चित्रण किया जावे तो चरित्र का बहुत विकृत रूप सामने आवेगा। एक-आध उदाहरण ले लेने से वात कुछ स्पष्ट हो जावेगी। न्तीता का चरित्र कुछ-कुछ राधा के पास पहुँच गया है। केशव की सीता चुल्ली की सीवा से बहुत कुछ भिन्न हो गई हैं। वन-यात्रा में रामचंद्र दो वल्कल वस के प्रञ्जल से सीता पर पंचा सल रहे हैं और सीताजी यस इतना हो करती हैं कि श्रपने चंचल चारु दगंचल से उनकी ओर चेख लेती हैं।

> मन को सम श्रीपित दूर करें। तिय को सम बातक श्रेचल सी। श्रम तेल हों तिनकों कहि केसव चंचल चार दुगंचल सी॥ जलकी को सीता ने भी चनयाश्रा के शारंभ में कहा था कि मैं सारी

रात श्रापके पैर द्वाया करूँगी श्रीर मन में प्रसन्न रह श्राप पर पंखा सला करूँगी। परंतु हम देखते हैं कि वन में तुखलीदासजी ने इन सक सेवाशों को कहीं चर्चा भी नहीं की है। संभवतः इसिलए कि सीता माता भगवान की जहीं पर उपर्युक्त सेवाएँ कर रही थीं वहाँ स्त्रणं जाना श्रथवा पाठकों का ले जाना उन्होंने उचित नहीं समझा। सीता की केवल दो सेवाशों का वर्णन श्रवश्य मिलता है—

वट्डाया वेदिका सोहाई। सिय निज पानि-सरोज वनाई। तुलसी तरवर कछुक सोहाए। कछु सिय कछु पुनि लखन लगाए।

हम देखते हैं तुलसी ने जो बात छोड़ दी है उसमें भी छुछ छजा, कुछ सहद्यता तथा छुछ मर्यादा का ध्यान प्रवश्य है। मार्ग में चलते चलते तुलसी की सीता इस बात का ध्यान रखती हैं कि राम जहाँ-जहाँ प्रपने पर रखते हैं वहाँ-वहाँ वे प्रपने पर नहीं रखतों छोर लक्ष्मण तो— 'सीयराम पद चिह्न बराए। लपन चलहिं सग दाएँ वाएँ।' परंतु केशदा की सीता कैसे छानंद से भगवान के पैरों से दबी हुई धूल पर पैर रखती जातो हैं छोर ऐसा करने में भगवान की प्रपेचा उन्हें कप्ट भी छुछ छम्म-होता है क्योंकि जलती हुई धूल पर जब राम बार-बार पैर रखते हैं तो तपन उनके पैरों के स्पर्श से स्वभावतः छुछ कम हो जाती है—

मारग की रज तापित है श्रित, केसन कीतहिं सीतल लागित । प्यौ पद-पंकज जपर पायनि, दे जु चले तेहि तें सुखदायनि ॥

उसी प्रकार कौराल्या के चिरत्र का भी कुछ पतन हो गया है। तुलसी की कौराल्या लोक-संग्रह का भाव रखते हुए छाती पर पत्थर रखन् राम को वन जाने की श्राज्ञा देती हैं। परंतु केशव की कौराल्या राम के मुँह से संवाद सुन एकदम विगद उठती हैं श्रीर कहती हैं—

## श्रनधपुरी महँ गाज परै

इतना तो स्मरण रखना चाहिए था कि उसी श्रवधपुरी में दशरश्रम सुमित्रा इत्यादि भी वसते थे। कौशक्या तुरंत राम के साथ वन चुलचे को प्रस्तुत हो जाती हैं—

मंहि चली दन संग लिये, पुत्र तुर्दे हम देखि विवे । एरंनु नुलली की कीशल्या यही गंभीरता, बड़ी दूरदर्शिता तथा यहे जासम-त्याग से पहती हैं—

नों में कहर्तु संग गोहि लेहू। तुन्हरे दिय उपने संदेहू॥

## केशन के संवाद

कवि कथनोपकथन की चोजना-हारा पात्रों को छौर भी सजीवता ्नडान करता है। जब तक कवि स्वयं पात्रों के विषय में कुछ कइता रहता है तन तक हमें यह मतीन होता है कि पात्र हमसे अभी न्दूर हैं। दिंतु रांवादों में पात्र हमारे बहुत पास या जाते हैं। किर उनके र्दाल्यादि के विषय में प्रवास प्रहुभन से हम प्रपनी धारणा बनाते हैं। -चाटक और काप्यों की अपेका अधिक सर्जाव इसलिए कहे गए हैं कि उनमें हम पात्रों से साचात् संबंध स्यापित करने में समर्थ होते हैं। नाटकों की उत्पत्ति के विवय में प्रायः प्राचायों की संमति है कि जिस दिन कान्यों में पान्नों की परस्पर वातचीत का आयोजन किया गया उसी दिन नाटकों का सुझपात्र हुआ और केवल इसी श्रादार पर नाटकों का हिवहास जिखते समय जोग वेदों श्रीर उपनिषदों तक पहुँ वते हैं। इन र्वथों के श्राख्यानों को लेकर यह सिद्धांत मित्रपादित किया जाता है कि नाटकों का सूद्ध वेदों तथा वाह्मण-प्रंथों से है। यों तो नाटकों का मूद्ध आधार श्रमिनय है परंतु यह स्त्रीकार करने में कोई श्रतिशयोक्ति नहीं कि छथनीपक्यन नाटकों का एक सहत्व का अंग है। जिन काव्यों में क्यनोपक्यन की योजना की गई है उनमें नाटकों की-सी प्रत्यच अनुभूति -का इद-इद यानंद हमें मास होता है।

एरंतु किसी काव्य में संवाद देखकर उसके साथ कोई विशेष विशेषण

चानि की आवश्यकता नहीं जैसा कि उद्धवशतक में संवाद देखकर कुछ जोगों ने अनुभव किया तथा कथनोपकथनात्मक खंद-कान्य नाम की जंबी उपाधि दे हाली। संवादों की योजना उद्धवशतक की अनोखी वस्तु नहीं है। उपनिपद, पुराण, रामायण, महाभारत तथा मध्यकाल के कान्य-प्रंथों में सर्वत्र कम अथवा अधिक मात्रा में संवाद रखें ही गए हैं। परंतु कथनोपकथनात्मक महाकान्य अथवा कथनोपकथनात्मक खंद-कान्य ऐसी उपाधियों अभी तक किसी को नहीं स्कीं। हिंदी में भी जायसी, जुलसी, सूर, नंददास इत्यादि अनेकानेक कवियों ने संवाद रखें हैं। जब कान्य में जीवित प्राणियों का अवेश होता है तब वे कभी-कभी आपस में कुछ बोल भी लिया करें तो अधिक चौकने की वात नहीं। यह तो और भी स्वाभाविक प्रतीत होता है।

वातचीत के हारा पात्रों के कुल-शील की पहचान बड़ी खुगमता खें हो जाती है। जो बात किव स्वयं कई प्रष्ठों में कर सकता है वही बात संवादों के द्वारा थोड़े में की जा सकती है। राम के शील का महत्व जलसीवासजी ने स्थान-स्थान पर दिखाया है परंतु एक बार जब हम कैकेयी के सुँह से ऐसी बात खुन लेते हैं कि—

तुम अपराध जोग नहिं ताता

तो राम के घोल की प्रतिष्टा हमारे हदयों में सुंदरता से हो जाती है। कैकेयी की कुटिलता प्रथवा भरत की 'भायप भगति' के विषय में तुजसीदासजी और ढंग से चाहे 'जितना भी लिखते परंतु वह बात न हो पाती जो कैकेयो-दशरथ तथा भरत-राम के संवादों-द्वारों सरलता से कर दी गई है।

केशवदासजी ने स्थान-स्थान पर संवाद रवले हैं। जहाँ जहाँ ऐसा दुश्रा है वहाँ पर उनका कान्य साधारण भूमि से बहुत कुछ ऊँचा उठ जाता है। केशवदासजी के चरित्र-चित्रण के विषय में लोगों की यह माननीय संमति है कि केशव अपने पात्रों में प्राण-प्रतिष्ठा न कर पाए। वालगीक हत्याहि प्राचीन कवियों के प्रयत-स्वरूप रामायण के पात्रों के विषय में हमें परंपरा से जो संस्कार प्राप्त हैं वे यदि न होते तो हम देशव के दिए हुए राम भरत इत्यादि से प्रपने जीवन में कभी भी वुछ संपर्क न स्थापित कर पाते। परंतु जिन-जिन स्थानों पर केशव- दासजी ने पात्रों को स्वयं घोलने का प्रवसर दिया है वहाँ पात्रों में हम जीवन का पूर्ण संदन पाते हैं।

देशद द्रवारी कवि थे। द्रवार में कृटनीति तथा राजनीतिपूर्ण दातचीत खुनरे-सीखने का श्रधिक श्रवसर है। श्रतः राजनीति≉ दुंदि-ऐंच तथा दार्वेदम्घ को लिये हुए उनके पात्रों के संवादों की प्रकी योजना की गई है। नुलसी तथा देशन के संवादों में एक भत्यच भेद है। देशव ने अपने उन्हीं पात्रों को बोलने का अधिक श्रदसर दिया है जिन्हें ब्यंग्य से वार्तें कहने तथा कूटनीति के दाँव सेखने की श्रिष्ठक श्रावश्यकता थी। जहाँ-जहाँ गंभीर सनोवृत्तियों के चित्रण की प्रावदयकता थी वहीँ वहीँ केशव संवादों को यचा गए हैं। उदाहरण के लिए चित्रकृट में राम-भरत के संवाद तथा दशरथ-कैकेयी के संवादों का क्रमाव है। हुलसी में एक श्रवृत्ति हम पाते हैं। जहाँ जहाँ राम से संबंध है और पात्र राम के पचपाती हैं वहीं-वहीं तो उन्होंने बड़ी गंभीरता तथा सहदयता से दाम लिया है; परंह जहाँ कोई पात्र ऐसा त्रा जाता है को हास का विरोधी है तो तुलसीदास उस विरोधी पात्र की मर्यादा पर ष्यान न रख उसे बहुत तुच्छ वना देते हैं। नहीं उनके सिद्धांत के श्रह्यक्त पात्रीं का कथनोपकथन है वहाँ गंभोरता, शील, मर्यादा सव इन है परंतु जहाँ दूसरे प्रकार के स्थल हैं वहाँ संदादों में मर्यादा इत्यादि का उतना ध्यान नहीं रखा राया है। जिन परशुराम ने इक्कीस वार पृथ्वी चित्रय-रिहत कर दी थी तथा जिनके आगे जनक-विश्वामित्र इत्यादि बदे-बदे लोग इछ बोलने का साहस नहीं कर पाते उन्हीं को लक्ष्मण का वार वार सुँह चिदाना उचित नहीं प्रतीत होता। ऐसा जान पड़ता है मानो किसी चिड़चिड़े हुड़े को कोई वालक चिड़ा रहा हो। यह भान भी जिया जावे कि समाज ने चिड़चिड़े बड़ों के सुधारने का काम

त्रालकों के खुएद कर दिया है; फिर भी यह प्रश्न रही जाता है कि वास्तव में क्या परशुराम ऐसे ही चिड़चिड़े बुड़े थे। इसमें संदेह नहीं कि लक्ष्मण का स्वभाव कुछ उम्र था। कोध के आवेश में वे यदि परशुराम पर हाथ भी छोड़ देते तो इतना छुरा न लगता जितना उनका सुँह चिदाना। उसी प्रकार रावण-अंगद के संवाद में भी दरवारी शिष्टता, दूतों की मर्यादा तथा रावण के प्रताप की शोर ध्यान न रख खुलसी ने अपने अंगद को वहुत कुछ बहकने दिया है। यह सत्य है कि रावण राम का शत्रु या और राम के सक्तों को उसके प्रति तिरस्कार की सावना रखने का अधिकार है, परंतु यह तो हमरण रखना ही होगा कि राद्या कोई ऐसा दैला शादमी नहीं। वह इंद्र, कुवेरादि देवताओं से भी सेवा तोनेवाला है। अंगद केवल शवस को सममाने गये थे, उसे दंब देने को नहीं। ऐसी अवस्था में अंगद के ऐसे उद्गारों 'में तन दसन तोहिने लायक' से यह प्रकट होता है कि तुलसी को उस समय इस बात का ध्यान नहीं रहा कि यह रावण का दरवार था। आश्चर्य तो इस बात पर श्रीर भी होता है कि श्रंगद रावण के दाँत तोड़ने का श्रायोजन कर रहा है परंतु रावण यह सब बैठे-बैठे सुन रहा है। यह कड़ देने से काम न चलेगा कि दूत अवस्य है इसलिए राइण गम खा गया क्योंकि हम देख ही चुके हैं अभी कुछ दिन पहले एक दूसरे दूत हन्मानजी की बड़ी हुदैशा हो खुको थी। ऐसी अवस्था में हमें तो यही प्रतीत होता है कि गुलासीदासजी ने रावण के कानों में भीरे से कह दिवा होगा कि हम नो छछ लिखें और हमारा ग्रंगद हुम्हें चाहे कैसी भी सुनाने परंह हुम टस से मस सत होना। रावण-श्रंगद-संवाद का धनौचित्य पं० रामचंद्र शक जी को भी खटका और उन्होंने भी लिखा है—"अंगद और रावण का संवाद राजसभा के गौरव और सभ्यता के विरुद्ध है। पर इसका सत-लव यह नहीं कि गोस्वामीजी राजन्यवर्ग की शिष्टता का चित्रण नहीं कर सकते थे। राजसमाज के सभ्य भाषण का ऋत्यंत सुंदर नमूना उन्होंने चित्रकृट में एकत्र सभा के बीच दिखाया है। पर राजसों के बीच

शिष्टता, सभ्यता धादि का उत्हर्ष वे दिखाना नहीं चाहते थे ।"

'हुछ हादकनेवाली वालें' शिर्षक देकर यह बात प्रय शुद्धजी ने लिखी है। इससे प्रतीस होता है कि इसके ( संवाद के ) धनी चित्य को वे भी स्वीकार करते हैं। चित्रहर के समाज में राजन्यवर्ग की शिष्टता का चित्रण हुणा है अथवा महात्माओं की शिष्टता का; यह प्रश्न भी विचारणीय है। संभवतः राजकीय निष्टता का चित्रण गुजसी ने वहाँ पर किया है जहाँ यर दरबार में बंदे राजा द्यारथ जेव में से एक शीशा निवाल प्रयना मुँह देखने लगते हैं। यह मान जेने में कोई विशेष हानि नहीं कि खब दालें सबके वृते की नहीं। जो तुलसीदास 'वारे ते विल्लात होलत पुनि हार-हार, जानत हों चारि फल चार ही चयक की' वाली सबस्था में हुछ दिनों तक रह चुके थे उन्हें वाद की अवस्था में यदि दरबार देखने का सीभारय भी मास हुआ होगा तो टोक्र का, श्रीर होवर ऐसे जभीदार प्राय: शव भी पंचायतों में बैठे हुझा गुड़गुड़ाया करते हैं। ऐसी अवस्था में हम घष्ट्री तरह समझ सकते हैं कि दरवार में दर्शण देखने की कण्यना तुलसीदास को कहाँ से मिली।

देशव ने जिन-जिन धादरयक स्थानों पर संवाद नहीं रखे हैं वहीं पर यदि संदादों की थोजना करने का उन्होंने प्रयत भी किया होता तो वे धवरय सफल हुए होते। परंतु वड़ी चतुराई से उन्होंने उन्हों स्थलों को चुना है जो उनकी प्रकृति तथा सोग्यता के ध्रनुकूल पड़े हैं। चंदिका में से संवाद सुख्य हैं—

- ६ रावण-वाणासुर संवाद ५ रावण-हनृमान-संवाद
- ६ राय-परश्रराय "६ रावस्-अंगद् "
- ६ परछराम-वामदेव " ७ सीता-रावण "
- ६ कैंहेची-सरत " म लवकुश-विभीपणादि संवाद

हन संवादों में कुछ तो बहुत छोटे हैं, जैसे, रावण-वाण-संवाद । राम-परशुराम-संवाद तथा रावण-अंगद-संवाद पर्यास लंबे हैं। परशुराम और राम के संवाद में राम की गंभीरता, चुदों के मित श्रक्षा, संकोच तथा उचित संयत सापा का प्रयोग इत्यादि सब बातें बड़े कौशल से रफ्ली गई हैं। तुल्लीदास के लक्ष्मण का प्रतिनिधित्व यहाँ पर भरत करते हैं। परंतु भरत की स्वासाविक गंभीरता के कारण परश्चराम के महत्व की बहुत रचा हो गई है। परश्चराम के क्रोध को देख वे बस्रता बनाए रखते हैं और इस प्रकार उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं—

जिनको सुशनुप्रद दृद्धि करै। तिनको किमि निप्रह चित्त परै। जिनके जग अन्द्रत सीस धरे। तिनको तन सन्द्रत कौन करे॥

एक वार अवस्य लक्ष्मण के सुँह से ऐसी बात निकल गई 'अपनी जननी तुमहीं खुख पाय हती' परंतु वह भी तय हुआ जब दोनों छोर से कहा-सुनी होते-होते वात बहुत कुछ बढ़ चुकी थी। राम भी परग्रराम के प्रति अपनी श्रहा तथा नम्रता वनाए रखते हैं—

नंठ कुठार परे अन हार कि फूले असोन कि सोन समूरो। में चित्तनारि चहै कि चिता तेन चंदन चिंच कि पानक पूरो॥ लोक में लोक नहीं अपलोक सु केसनदास जु होंड सु होंछ। विप्रन के कुल को मृगुनंदन! सूर न दूरज के कुल कोऊ॥

परशुराम भी राम को शील-हसुद इत्यादि कहते जाते हैं। परंतु धीरे-धीरे दोनों छोर स्वाभाविक ढंग से कोध का विकास होता चला जाता है और परशुराम के सुँह से 'राम खुबंधु सँभारि, छोड़त हों सर प्रान हर। देहु हथ्यारन डारि हाथ समेतिन बेगि दै' निकलते ही राम भी यह कहते हुए सुने जाते हैं—

भृगुर्नंद सँभार कुठार में कियो सरासन-युक्त सर।

रास और परशुराम दोनों खादि से अंत तक एक दूसरे की मर्यादा का समुचित ध्वान रखते हैं और उत्तर-प्रत्युत्तर के क्रम से क्रोध-का विकास वड़े उपशुक्त दंग से हुआ है। परशुराम राम से कुछ कहने के स्थान में बार बार अपने छुठार को संगोधित करके कहते हैं—

मेरो कहा। करि मित्र कुठार, जु चाहत है बहु काल बियोरे। नौ जो नहीं सुख जो लगि तू रघुवीर को स्नौन-सुधा न पियोरे॥ परश्राम की इठार पर वटा भरोसा था, श्रतः उसे मित्र कहना वहुत स्वासाविक हुआ है। राम पर क्रीय करने के स्थान में जह वस्तु की श्राक्रमण के लिए उसकाने में क्रीध की जो व्यंजना है वह बहुत उम है। जब राम भीले वनकर कहते हैं—'क्षी श्रपराध परचो हम सो श्रव क्यों सुधरे तुमहीं तो कहीं'। तो परश्राम धीरे-से उतने ही नम्न शब्दों में कह देते हैं—'बाहु दे दोड इठारहि वेशव शापने धाम की दंध गही।'

परशुरास-राम के लंबाद के पहले एक छोटा-सा संवाद परशुराम प्रीर वासदेव का हुमा था जो उत्तर ही च्यंग्ययुक्त तथा वक्रतापूर्ण है। परशुराम पृद्धते हैं कि न जाने थे कीन से राम हैं। प्रपने इस प्रज्ञान के हारा ने यह प्रकट करना चाहते हैं कि राम कोई एन्छ च्यक्ति है जिन्हें परशुराम जानते भी नहीं परंतु वासदेव उत्तर देते हैं कि ये वे ही प्रतापी राम हैं जिल्होंने ताड़का का वम्र किया था। यह सुनते ही परशुराम कहते हैं कि इसमें राम की कीन-सी बएाई हुई। इसका भी विचार नहीं किया कि वह वेचारी ली थी। राम पर प्राक्षेप होते ही पड़े लंदर हंग से राम का सहस्व तथा प्रताप प्रतिपादित करते हुए वासदेव वहते हैं—

मारीच हुवी सँग, प्रवल सक्तल खल अरु सुवाहु काहू न गने। करि कतु रखवारी, गुरु छखकारी, गीदम की तिय सुद्ध करी। जिन हर-धनु खंड्यो, जग जस मंड्यो, सीय स्वर्धवर मॉंक वरी।

उसी प्रकार अंगद-रावण-संवाद में दोनों श्रोर से नर्यादा का ध्यान रक्षा गया है। श्रंगद यह कभी नहीं भूलते कि हम दूत वनकर श्राए हैं सीर एक बढ़े मतापी राजा रावण के लामने खड़े हैं। रावण भी एक श्रोर श्रपना प्रताप दिखाता है दूसरी श्रोर राम की हुन्छता श्रीर साथ-ही खाथ क्टनीति से यह भी प्रयत्न करता चलता है कि अंगद के हदय में राम के प्रति हेपाशि भड़का श्रपने पच में मिला लिया जावे। श्रंगद यशपि कभी श्रावेश में नहीं श्राते परंतु देखने में नम्न पर उत्रभावगिभित वाणी से रावण को उत्तर भी देते चलते हैं, साथ-ही-साथ उसके दावों को भी वचाते चलते हैं। श्रंगद रावण की मर्यादा का इतना ध्यान रखते हैं कि रावण की महारानी मंदोदरी के लाथ 'देवि' शब्द लगाना भी नहीं भूलते—

देवि मंदोदरी कुंभकर्नादि है। मित्र मंत्री जिते पूछि देखी सवै।

तुत्तसीहास की तरह श्रंगद के द्वारा रावण को यह उपदेश भी नहीं
दिया गया है कि तू दाँतों में तृगा दबा, गले में छुठार लटका ( ढोल बजाता हुआ ) राम की शरण में जा। वस वहाँ अंगद इतना ही उपदेश देते हैं—

राखिए जाति को पाँति को वंस को।
गोत को साधिए लोइ परलोक को॥
ग्रानि के पाँ परी देस लैं कोस लै।
ग्राजु ही ईस सीता चलें श्रोक को॥

इस पर रावण भी बड़े व्यंश्व से सरल शब्दों में खत्तर देता है— ताहि हों छोड़ि के पायँ काके परो । श्राजु संसार तो पायँ मेरे परे ॥

तुलली दाल के अंगद विना प्रसंग के वालि इत्यादि की कोख में रादण के दवे रहने की कथा खुनाने लगते हैं और एक श्रद्धालु श्रोता की तरह रावण भी ध्यानादिध्यत होकर खुनता रहता है। केशव ने भी इनमें से बहुत जी वातों की श्रोर खंकेत किया है किंतु विना एन्ने नहीं। उत्तर-प्रत्युत्तर के क्रम से वातों की धारा को ऐजी चतुराई से मोड़ा है कि कहीं कृतिमता भी नहीं श्राने पाई है श्रीर रावण का अपमान भी हो गया है। इसी संदेंथे में सहस्रार्जन के हारा रावण के बंधन का जिक्र कैसे किया गया है—

राम को काम कहा ? रिपु जीतिहिं, कौन कनै रिपु जीत्यों कहाँ ? वालि वली, छल सों, भगुनंदन गर्न इत्यों, दिज दीन महा॥ दीन सु नयों छिति छत्र हत्यों विन प्राणन हयहयराज कियो। हैहें कीन ? वहे विसत्यों जिन खेलत ही तोहि वाँधि लियो॥ इसी प्रकार घाणासुर की दासियों के द्वारा रावण की जो दुईशा की गई थी वह भी स्त्रयं रावण के प्रवन के उत्तर में कह दी गई है। रावण पूछता है कि वह याणाखर कीन हैं। छंगद कहते हैं वे बली विल के धूत्र हैं। रावण तिरहकार तथा उपेचा से कहता है कि छरे वहीं न बिल कि विसे वासन ने वॉध लिया था ! छंगद भी वहें धीरे से कहते हैं—

वेई स तो जिनकी चिर चेरिन नाच नचाइ के छोड़ दियो।

हुन बातों से श्रपनी धाक जमते न देख रावण श्रंगद की पीठ बींकने लगता है। बालि-बध की श्राद दिलाकर उसे भड़काने का प्रयत करता है—

> लोसे सपूतिह जारके वालि अपूतन की पदवी परा धारे। श्रंगद संग ले मेरो सबै दल आज़िह क्यों न हते वपु मारे॥

परंतु इन सब बातों से छांगद रावरा के पंजे में नहीं था पाता। फिर श्री रावण श्रपनी कृटनीति को नहीं छोड़ता और इस प्रकार की शर्त सीता देने के लिए पेश करता है —

देहि श्रंगद राज तो कहँ मारि वानर-राज को,

वाँधि देहि विभोषनहि क्षर फोरि सेतुसमाज को।

पूँछ जारहि अहरिए की पायँ लागहिं रुद्र के,

सीय को तव देहुँ रामहि पार जाय समुद्र के॥

पर इस राज्य पाने को श्राना से श्रंगद डिगते हुए नहीं प्रतीत होते।

क्यनोपकथन में प्रायः इस बात का भय रहता है कि किव अपने पान्नों के पीछे खड़े होकर स्वयं न बोलने लगे। कभी-कभी तो किव पान्नों के दाएँ बाएँ झाँकता हुआ भी दृष्टि-गोचर होता है। तुलसोदासनों के बहुत से पान्नों की अलगंसी की वात-चीत में किव के साधु-स्वभाव की खाप त्पष्ट खिल होती है। परंतु केशव ने अपने पान्नों की व्यक्तिगत विशेपताओं का निर्वाह कथनोपकथन में बड़े कोशल से किया है। यह बात दूसरों है कि अन्य स्थानों पर बृदियाँ रह जाने से उनके पान्नों में उतनी सजीवता नहीं आने पाईं।

केशव के संवाद नाटकीय श्रभिनय के वहुत उपयुक्त पड़ते हैं। इसीनिए जहाँ-जहाँ रामजीला होती है वहाँ यद्यपि तुनसी की रामायण का श्राश्रय लिया जाता है परंतु संवाद केशव के ले लिए जाते हैं। रामलीला में केशव के संवादों का उपयोग पूर्वी नगरों में उतना नहीं होता क्योंकि रामचंदिका का प्रचार इधर नहीं है परंतु झाँसी के श्रास-पास एक वड़े गांत में तथा उत्तर की शोर उद्देलखंड तथा वैसवाड़े तक रामलीलाओं में रामचंदिका के संवाद काम में लाए जाते हैं।

## अलंकार

'भूषन विन न विराजई कविता विनता मित्त'

—केश्व ।

रूपक के आधार पर कविता को वनिता या कामिनी कह इस युक्ति से अलंकारों का समर्थन किया जाता है कि जिस प्रकार कामिनी की शोमा बिना श्रलंकारों के नहीं होती उसी प्रकार कविता-विनता भी अछंकारों के बिना रमणीय नहीं होती। इस रूपक को ही श्राधार मान यदि हम इन्छ श्रौर श्रागे बहें तो देखेंगे कि श्रियों की शोभा सदा अलंकारों से बढ़ती ही नहीं है। कंचन तथा विभिन्न मणियों से बने हुए भाभूषण भी यदि सींदर्य के सन्ने सामंजरव का बिना विचार किए धारण किए जाते हैं तो सौंदर्यीत्कर्ष में सहायक होने के स्थान पर वे शोभा की और भी चित ही करते हैं। बिहार प्रांत की रमणियाँ मुँह दक लेनेवाले नकवेसर को तथा सारवाड़ की खियाँ वेड़ी सी प्रतीत होती पैर की कड़ियों को संभवतः अधिक सुंदर लगने के लिये ही धारण करती होंगी। पर इससे क्या शोभा की वास्तविक चृद्धि होती है ? साथे पर सिंदूर की बुँदकी श्रंगारों में मानी गई है और संभवतः इससे शोभा की वृद्धि होती भी है। विहारी तो इस शोभा पर सुरघ होकर गणित-शाखियों को शास्त्रार्थं के लिये श्रावाहन करने लगते हैं श्रीर उनसे साफ कह देते हैं कि तुम्हारा गणित-शास्त्र भूठा है। यह कहना कि विंदु लगाने से अंक

दसगुणित हो जाता है नितांत असत्य हैं, क्यांकि 'तिय जिलार वेंदी दिए श्रग्नित होत उदोत' प्ररंतु यह सुंदर सिंदूर-बिंदु भी जब विहारी रमणियाँ के भाथे पर डबल पैसे के आकार में विराजने लगता है तो उससे संभवत: होंदर्व में हुछ अधिक उत्कर्ष नहीं होता। अतः आभूपण और श्रंगार की चस्तुष सर्वता शोथा की वृद्धि से सहायक होंगी ऐसा कहना युक्ति-संगत नहीं। इन लेंडिय के टपकरणों की समुचित योजना करने के लिये एक छला की आवश्यकता है और ये उपकरण तभी सोंद्योंकि**प में** सहायक हो सकते हैं जब वे उचित पात्र पर सजाए गए हों। यदि रमणी सुंदरी नहीं है, यदि वह वास्यमह हारा विणित उस कापालिक द्विण की प्रेयसी है, तो उसके अंगों पर अलंकार केवल व्यर्थ ही नहीं होते, खेद भी उत्पन्न करते हैं। अयंकर छी को हम करणा के विचार से, दया के विचार से, सामाजिक संगठन के विचार से समाग में रहने तो अवस्य देते हैं परंतु यदि वह श्राभूपणों से श्रपने को छुसजित कर हाव-भाव दिखाने का शयल करती है तो वह हमारे हदयों से वची बचाई सहातुभूति भी खो देती है।

आतेच पुराण में द्यालजी ने कहा है कि "अलंक्टतमि प्रीरंथे न काज्यं निर्मुणं अवेत । चपुष्यलिति सीखां हारो आरायते परम् ।" अर्थात लोंदर्य की दृद्धि के लिये अलंदात काज्य भी निर्मुण नहीं होने चाहिए क्योंिक अलुंदर की के शरीर पर हार भी अत्यंत आरस्वस्प हो जाता हैं। इस हार के सार का अनुभव वह स्त्रों तो न करती होगी परंतु इसकी पीड़ा, इसका भार वेचारे सहदयों को केलना पड़ता है और फिर यदि किसी कानिनी के निष्माण शरीर पर आसूपण लाद दिये जावें तो क्या इसमें सहदयता या शोभा मिल सकेती ? इसी प्रकार कविता के यदि प्राण नहीं हैं, यदि उसमें रस नहीं है, यदि वह मानव हदय की रागात्मक वृत्तियों को जागरित कर, शेष सृष्टि के साथ भाव-वंधन में नहीं वाँधती तो वह स्त्र हैं, निष्माण है। ऐसी कविता पर लादे हुए अलंकार निर्मीव स्त्री के अलंकारों ही की तरह व्यर्थ ही नहीं किंतु उन प्रलंकारों की योजना करने- नाले को भी उपहास के योग्य बनाते हैं। कविता को चाहे विनता बनाया जावे, चाहे कासिनों; परंतु यह रूक्क व्यर्थ की छालंकारिक योजना का समर्थन नहीं करता। छोर स्थलों पर स्वयं केशव ने भी यह स्वीकार किया है कि यदि वास्तविक सोंदर्थ हो तो नहिरंग छलंकार अनायश्यक ही हैं। वे किसी छी से कहते हैं—

भृजुरी कुटिल जैसी तैसी न करेड होहि, श्रांजी ऐसी श्रांसें केसवराय हिय हारे हैं। काहे को सिंगारि के विगारित है मेरो श्राली, तेरे श्रंग विना ही सिंगार के सिंगारे हैं॥

तथा--

'गति को भार महावरे, श्राँगि श्रंग को भार, केसव नख-सिख सोभिजै शोभा ही श्रंगार।'

इन स्थतों पर केशव न्यास, सरसटादि से सहमत होते प्रतीत होते हैं परंतु अपने कविता-चित्तता के रूपक में अधिक सश होने से उन्हें अपनी किशता में संभवतः यह बात याद नहीं रहती थी। केशवदासजी के समान न्यर्थ की अलंकार चोजना का आग्रह करनेवाले लोग न्यासजी के हस प्रसिद्ध वचन का हवाला देते हैं—'अर्थालंकार-रहिता विधवेच सरस्वतो' परंतु व्यर्थ के अलंकारों के पत्त में न्यासजी स्वयं नहीं थे जैसा कि उनके इस वचन से प्रतीत होता है। 'अलंकरणमर्थानामर्थालंकार इप्यते' अर्थात् जो सामग्री कियता के अर्थ को, साव को अलंकत करे, सजावे उसे अर्थालंकार कहते हैं। इस सामग्री की योजना कर देने ही से अलंकारक, साबोकर्प, नहीं हो जाता। इसके लिये तो एक विशेष कला की, एक विशेष विद्याता की सहद्य अनुभृति से उत्पन्न एक विशेष की शावश्यकता है। यह कला, यह विद्यस्ता, यह कीशल गिनाए इए उपमा, उत्येना, अपन्हुति इत्यादि के कटवरे ही मैं नहीं बंद रहता। देही-सीधी न जाने कितनी शैलियों का अनुसरण करता हुआ कवि अपने जक्ष्य अर्थात् पाठकों के हदय में रसोदेक करने में समर्थ होता है। इन

खंपूर्ण शैलियों का नासकरण न हुआ है, न हो सकता है। उपमा, उर्थे-चादि गिनाए हुए अलंकार तो कवियों के लिये केवल संकेत मात्र हैं। सहदय कवि अपने हदय की तह से निकाल-निकालकर न जाने कितने अकार से चमकार-विधान करता हुआ भावों की, रसों को, उच्च मूमि पर, खीरे-धीरे पाठकों को चढ़ाता ले जाता है।

वेशवदासजी कविता-कासिनीवाले रूपक का अनुचित लाम उठानेवाले प्रतीत होते हैं। वे कोरे चसकारों कवि हैं। वद्यों कठोरता के साथ
अपने इस सिखांत का निर्वाह उन्होंने अपने काव्यों में आयोपांत किया
है। जब कभी कुछ ज्यों को वे आलंकारिक आवेश में नहीं रहते थे तो
उनकी लेखनी से स्वाभाविक आलंकारों की योजना हो जाती थी। यह
जोजना स्थान-स्थान पर अत्यंत काव्योपगुक्त हुई है और उससे यह
मतीत होता है कि यदि केशव को आलंकारिक चमकार का कठोर
आग्रह न होता तो हम रामचंदिका के लेखक से एक अष्टतर कि को
हिंदी भाषा में पाते। इस रामचंदिका के लेखक से एक अष्टतर कि को
हिंदी भाषा में पाते। इस रामचंदिका के लेखक से एक अष्टतर कि को
हिंदी भाषा में पाते। इस रामचंदिका के लेखक से एक अष्टतर कि को
हिंदी भाषा में पाते। इस रामचंदिका के लेखक से एक अष्टतर कि

मातु सबै मिलिने कहँ आईं। ज्यों सुत की सुरमी सुलवाई॥
वाएँ—सद्यपसूता—अपने वहाड़ों को चाटने को तथा उन्हें पय-पान करने को छटपटाती हुई दोड़ती हैं। इस सर्व-सुलम हबय को खेकर केशनदासजी ने बड़ी सुंदर आलंबारिक योजना की है। यह आलंबारिक योजना साबोरकर्प में केवल सहायक ही नहीं होती, भावोरकर्प का धनिवार्य ग्रंग है।

रामचंद्रजी ने हन्मानजी के हारा सीताजीकी लाई हुई मिण पाई है। श्री रचुनाथ जन मिन देखी। जी महँ भाग-दशा सम लेखी॥ फूलि ज़्यों मन ज्यों निधि पाई। मानहुँ श्रंव सुदीठि सुहाई॥ यहाँ पर जैसा कि केशन ने श्रीर स्थलों पर किया है, भगवान के रंग तथा मीण के रंगों को लेकर उत्पेसा, संदेह हत्यादि श्रलंकारों को ताही नहीं बाँधी। उनको दृष्टि केवल वाहरी रंगरूप पर नहीं हटी रही। उन्होंने भगवान रामचंद्र के हृदय में होनेवाले आनंद का सहद्यता हो अनुभव कर अपने आस ही पास भिलनेवाले प्राकृतिक पदार्थ की सहायता से भाव-व्यंजना की है। श्रंधे को आँखों से श्रिधक क्या नियापत है ! उन्हें पाकर न जाने वह कैसा निहाल हो जायगा ! राम भी स्रोता के वियोग में व्याकृत होकर क्या करें क्या न करें, कर्लंक्य-विमूह हो अंधे से हो रहे थे। श्रव मिण मिलने से उन्हें श्रव्यंत आनंद हुआ। अंधे को आँखें मिलने से मार्ग दिखाई पड़ने लगता है। राम को भी मिण पाने से सीता का वास्तविक पता लग गया और उनको पाने का—उनके आगे के प्रयत्न का—मार्ग भी साफ श्रीर स्वच्छ हो गया।

श्रालंकारिक योजना कभी तो भाव की गंभीरता प्रकट करने को, कभी स्वरूप को स्पष्ट करने को, कभी भाव और स्वरूप दोनों की एक साथ व्यंजना करने को को जाती है। ऐसी योजना, भाव श्रोर स्वरूप दोनों के एकत्र उपमान प्रकृति में प्रायः एकत्र नहीं मिलते। एक उदाहरण। पुत्रों के मरने का समाचार सुन सगर की खियाँ व्याकुल हो तहुप रही हैं। श्रव यहाँ पर एक प्रस्तुत तो उनके हृदय की विक-जाता है दूसरा उनके उद्देगपूर्ण तहुपने की मुद्राएँ। यदि कोई कृति उनके तहुपने ही पर दृष्टि रख श्रप्रस्तुत योजना कर दे तो इसमें उसकी कितनी ही दूर की सुन्न क्यों न हो—बास्तिवक सहदयता नहीं है ऐसा कहना होगा। पर यदि वह स्वरूप की उपेज्ञा कर जावे श्रीर हृदय की स्थाकुलता को श्रालंकारिक योजना से स्पष्ट करने में समर्थ हो तो हम कित के वर्णन में जो कुछ श्रुटि रह गई है उस पर ध्यान भी नहीं देते। पर जिन्होंने स्वरूप श्रीर माव दोनों पर दृष्टि रख सहद्वता से श्रपने विस्तृत प्रकृति-निरीचण के बल पर श्रालंकारिक योजना की है, वे वास्तक में प्रश्नित-निरीचण के बल पर श्रालंकारिक योजना की है, वे वास्तक में प्रश्नित प्रकृति-निरीचण के बल पर श्रालंकारिक योजना की है, वे वास्तक में प्रशंसनीय हैं। उक्त स्थल पर 'रलाकर' जी ने लिखा है—

"लागी खान पछाइ धाड मारन सह रानी। मानह माजा मिल्ल तलिफ सफरी अकुलानी॥" ऐसा ही जलसीदास इत्यादि और सहर्य कियों ने किया है। कैशबदास अपरी रंग-रूप पर अधिक दृष्टि रखते थे। हृद्य के भावों को आलंकारिक ढंग से व्यक्त करने की श्रोह उनका उतना ध्यान नहीं रहता था। फिर भी दो-चार इने-गिने स्थलों पर ऐसी भाव-व्यंजना उनके हारा हो ही गई है। दो-एक उदाहरण। द्यारथ की मृत्यु के बाद खब भरत महल में शाते हैं तो वे माताशों को निरालंब, श्रकेली एते हैं—

संदिर मातु विलोकि श्रकेली । ज्याँ विन वृक्त विराजित वेली ॥

यधि वृत्त से प्रत्ना होने पर जता को कोई विशेष मानसिक केंद्रना न होती होगी परंतु उसकी कुम्हिलाई तथा सुरहाई दृशा को ऐंखकर कवि करणना के द्वारा जता में विथोग-जन्य विकलता की प्रमुस्ति की करणना कर लेता है। जिस प्रकार युच जता के लिए प्राधार है, प्रवर्लन है, उसी प्रकार पित की का। जता से शरीर की उपमा वड़ी सहद्वयतापूर्ण थी है। जता थीर युच के संबंध को छी-पुरुप के संबंध के साथ सहद्वय लदा से नियोजित करते थाए है। नेपाली कवि गोपालसिंह की पीपल' नाम की कविता में लिखा है—

''जहाँ वहारी का वंधन, पंधन क्या दृढ़ आलिंगन, आलिंगन भी चिर-आलिंगन?'

यहाँ व्हरी का इच के साथ बंधन कह फिर आलिंगन की और पाइकों का ध्यान ले जाना इसी वात की स्पष्ट स्चित करता है कि किं जिपनी भावुकता से बहरी तथा दृष्ट में ऐसे हदयों का होना किंपत कर लेता है जिनमें हमारे ही ऐसा सुख-दुख का स्पंदन संयोग तथा वियोग से होना संभव है।

हन्यान्ती ने लव लंका में जाकर सीता को देखा तो वे कैसी

थरे एक वेनी मिली मैल सारी। मृनाली मनौ पंक तें काढ़ि हारी।।

पंक से निकालकर फेंकी हुई मुणाली कैसी दीन-सी पड़ी रहती है। उसी प्रकार सीता भी अपने आश्रम से च्युत होकर शत्रु के हाथों में पड़ी हुई हैं। 'पंक' शब्द भी यहाँ कुरुचिएण नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ यह मैली साड़ी का आभास दे रहा है। यदि मैली साड़ी की और किन की दृष्टि न होती तो वह पंक शब्द को बचा भी सकता था और "मुनाली मनों बारि तें काढ़ि डारी" इत्यादि कह किसी प्रकार से काम चला लेता।

श्रम कुछ उदाहरण हम केशव में-से ऐसे लेंगे जहाँ भावों को व्यक्त करने की कवि को या तो आवश्यकता ही नहीं थी अथवा कवि की दिख्य उधर नहीं गई। प्रकृति के रमणीय दबयों का ही वर्णन कवि लोग श्रालंकारिक युक्तियों से करते हैं। यद्यपि ये प्राकृतिक वस्तुएँ स्वयं उपमानरूप में व्यवहत होती हैं परंतु इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इन उपमानों के भी उपमान नहीं हो सकते। जन किन किसी नाथिका के सुख की प्रशंसा करता है तो वह उत्प्रेचा, श्रपह् ति इत्यादि किसी अलंकार के ढंग से चंद्रमा, कमल इत्यादि की घोर ध्यान से जाता है। यहाँ पर कवि का वर्ण विषय नाणिका का मुख होता है और चद्रमा इत्यादि उपमान । परंतु यदि चंद्रमा इत्यादि को ही नएई मानकर कवि इनका वर्णन करे तो इनके लिए भी उपमान प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऐसे प्राकृतिक वर्णों में, वर्णन करने योग्य दहसों में, हदय-एक, आव-पच नहीं होता। थोड़ी देर को छायावादियों के नाम से पुकारे जानेवाही उन कवियों को हम छोड़ देते हैं जो किसी वाद का सहारा ले अपने हदय की आवनाओं को प्रकृति के ऊपर थोपा करते हैं। हाँ, इतना निवेदन इन लोगों से भी कर देना अनुचित न होगा कि कभी-कभी हदयों को इस बात की श्रनुसृति तो श्रवश्य होती है कि यह चारी श्रोर फैला हुत्रा प्रकृति का श्रावरण हदय भी रखता है। परंतु यह भावना श्रस्पष्ट शब्दों में कुछ मधुर संकेतीं द्वारा व्यक्त-सी की जा सकरी है। अपनी भावनाओं का प्रतिबंध प्रकृति में देखकर प्रकृति के हारह

कर-कमलन धनु-सायक फेरत। जिय की जरिन हरत हैंसि हेरत।।
धनुप-वाण कमल नहीं फेर सकते, इसके लिये हाथ ही अपेचित हैं
और कर-कमल के रूपक को यदि हम खोलकर यों कहें कि कमलरूप
हाथों से धनुषवाण फेर रहे हैं तो परिणाम अलंकार भी अपने महत्व
को बहुत कुछ खो देता है। पर केशन के गैंदनाले उदाहरण में यह
वाल नहीं। वहाँ तो केशन उत्योचा कर रहे हैं और उसके अंदर भी
कोई ऐसी रूपक को योजना नहीं है जिसको स्पष्ट कर देने से गेंद सूँचने
के काम में आ सके।

केशव के श्रलंकारों में चाहे उतनी सहद्यता न मिलती हो परंतु यह मानना पड़ेगा कि उनकी सूझ तथा प्रतिभा चिस्तृत पूर्व गंभीर थी। एक-एक दृश्य को लेकर उत्मेचा, संदेह, रूपक की लही-सी वाँघ देते हैं। दृश्य के प्रासाद पर फहराती हुई ध्वजा का वर्णन, वर्षा प्रातु का वर्णन, भरत की सेना का वर्णन, लंका में श्राग लगने के समय का वर्णन, चंद्रमा का वर्णन, सीता के श्रीम-प्रवेश का वर्णन इत्यादि ऐसे स्थल हैं जहाँ एक के बाद एक शालंकारिक योजना करने में केशव थकते नहीं। कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर शालंकारिक योजना की ही नहीं जा सकती परंतु केशव शाकाश-पाताल को छानकर कुछ ऐसी श्रमस्तुत योजना कर देते हैं कि हमें चिकत रह जाना पड़ता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें से केशव श्रपनी उत्प्रेचा की सामग्री न सोज लाते हों। देखिए—

> काहूँ मुख देखित दर्भन लै, टपमा मुख की झखमा परसे। जनु भानदक्ष स पूरनचंद, दुखो रिनमंडल में दरसे॥

जब सूर्य के उदय होते ही चंदमा की ज्योति घोण हो जाती है तो रविमंडल में जाने से उसकी क्या श्रवस्था होगी है

देखिए, नीचे के उदाहरण में महाा-विष्णु की प्रपूर्व कसरत का

गंखों सीर वनुलों के रंगों में केनी एकस्पता है! वार्त्य में रून की मुह हो ही हथा पर कही जा सकती है। जब अनी पंक्त फित मुँह के हारा हाहर किया जाता है तो वहीं 'डिगिलें' शब्द ठांक भी है भीर इससे बास्तिक सुंदरता के वातावरण में श्रीधक वाधा नहीं पड़नी। परंद बास्तिक सांवरण के वातावरण में श्रीधक वाधा नहीं पड़नी। परंद बास्तिकसा की एठ पकड़ पदि 'डरालने' के स्थान में कि 'वसन करना' जिखता तो आवों में बड़ा विरोध हो जाता। दहीं नो नेवों का सुंदर हरूव और कहीं दमन की दुर्शविष्णं वाता। पर दुर्भाग्यवश देखन मदा ऐसा शातों को बचा नहीं पाए हैं। एक जगह पर स्नान कर हे एने हुए वालों को निवोदने का दर्णन करते हुए देशन दहते हैं—

फेलन भोरांन सीकर रों। पारन को समयी बतु दर्भ ॥

हाले-काले वालों से पानी की वृहें टपक रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है सानों राष्ट्र तारों दा वमन कर रही है। यदि वमन की घोर हम ध्यान न हैं, तो यह घालंकारिक योगना शर्यंत छुंदर है। पर इसकी घोर ध्यान न जाना श्रसमय है। सेय शंख्याले उदाहरण में देशम इस दास को बचा गए हैं परंछ दूर की खूत के फैर में उन्हें इस करा का श्रीवद्य ध्यान नहीं रहता था।

चंद्रमा को श्राकाश में देख देशद कहते हें—

फूलन की अम गेंद नई है। चेंचि सची जनु टारि दई है॥

बास्तव में चंत्रमा प्राकारा के मैंदान में एक खुंदर दहां गेंद-सा—
प्रावकत के फुटबालों जैसा—प्रतीत होता है, परंतु शको में दि एतनी
उदारता थी कि वे फुलों का व्यय प्रथया अपन्यय गेंद बनदाने में कर
सकता थीं तो यही प्रका होता कि वे स्वाने के लिए नंदन-कानन से
कुछ फूल चुनवा मैंगाती। गेंद स्वान हुछ प्रथिक प्रवहा प्रतीत नहीं
होता। शची के स्थान में इंद्र का लड़का उस फुलों की गेंद में एक
'किक' सारने प्रा जाता तो गेंद के खेलाड़ी इसे एक प्रवही उत्पेता
कहते। 'परिणाम' अलंकार की सहायता से किंव उपमानों से वह का म
ते सेते हैं जो उपमेय को करना चाहिएथा, जैसा 'तुलसी' ने लिखा है—

के सोनित-कित कपाल यह किल कापालिक काल को।
यह लित लाल कैथें। लसत दिग-भामिनी के भाल को।।
मंगलघट के साथ में यह खून से भरा कापालिक का खप्पर ध्रमंगलः
डी करता हुआ प्रतीत होता है। इसी सूर्योदय का वर्णन करते हुए
केशबदासजी ने एक रूपक कहा है जो श्रस्यंत सुंदर है—

चढ्यो गगन तह धाय, दिनकर-वानर श्ररुन-मुख। कीन्हों भुक्ति महराय, एकल तारका-कुसुम विन॥

चुच रूप श्राकाश पर लाल झुँहवाला वंदर रूप सूर्य दौदकर दह गया है श्रीर उसने झुसुमरूप तारों को झकझोरकर गिरा दिया है।

रामचंद्रजी शिव के धनुष की प्रत्यंचा की खींच रहे हैं। ऐसा करते समय कमनैत की दृष्टि एक वाण के श्राकार में प्रतीत होती है। देखिए, केशव इसका कैसा वर्णन करते हैं।

> उत्तम गाथ सनाथ जने धनु श्रीरवुनाथ जू हाथ के लीन्हो। निर्मुन ते गुनवत कियो सुख केसव संत-श्रसंतन दीन्हो॥ ऍच्यो जहीं तहँ हीं कियो संयुत तिच्छ कटाच्छ नराच नवीनो। राजकुमार निहारि सनेह सो संभु को साँचो सरासन कीनो॥

इसी तरह एक वार रताकरजी ने हम की रिवसपों की डोर

तेहि लिख ललिक कुमार लग्यो हम-होरिन थाहन।

रूपकातिशयोक्ति अलंकारों में केवल उपमान हो रक्ले जाते हैं।
उनकी सहायता से प्रस्तुत का अध्याहार कर लिया जाता है। लाहरवमूलक अलंकारों में उपमा, उत्प्रेचा, रूपक, अपह्नु ति के बाद रूपकातिशयोक्ति का पाँचवाँ स्थान है। उपमा से प्रारंभ कर उपमेय-उपमान में
जो लाहर्य की स्थापना की जाती है वह उत्प्रेचा, रूपक, अपह्नु ति में
होती हुई रूपकातिशयोक्ति में पहुँचती है। इस रूपकातिशयोक्ति में
प्रायः प्रसिद्ध ही उपमान लिए जाते हैं क्योंकि अप्रलिद्ध उपमान लेने
से ऐसी आलंकारिक योजना एक प्रकार की पहेली-सी हो जा सकती है।

सुंदर सेत सरोहह में करहाटक हाटक की दृति को है।
तापर भार भलो मनरोचन लोक दिलोचन की रुचि रोई।।
देखि दई एपमा जलदेदिन दीरव देवन के मन मंदि।
केसन केसनराय मनी कमलासन के सिर ऊपर सोधै।

ब्रह्म के सिर पर विष्णु के वैदने की सरहातापूर्वक करणना करना हुछ छिष्ट है। ब्रह्म-विष्णु लोगों के देखे हुए नहीं हैं। ब्रतः इस उद्येचा व बोधगय्यता नहीं है बीर जब बोधगय्यता नहीं तो हमारे हृद्य के रागों को उद्येस करने में यह कैसे समर्थ हो सकती है। इसीलिए संगवतः यह उत्येचा केशन ने जल-देवियों के हारा कहलवाई है बीर यह पसंद भी देवताओं ही को ब्राई क्योंकि उन्हें संगवतः इस कसरत के देखने का सीमाग्य कभी ब्राह्म होता हो!

क्सी-क्रमी उपमा-उत्पेदा की धुन में केशव कुछ ऐसी गलतियाँ कर नष् हैं जिनसे वास्तविक विषय पर व्यावात पहुँचता है। अप्ति की व्यालाओं में जलते हुए राज्सों का वर्णन करते हुए कहते हैं—

कहूँ रैनचारी गवे ज्योति गाढ़े। सनी ईस रोषाति में काम ढाढ़े॥

राज्यों का उपमान कामदेव ऐसे सुंदर व्यक्ति से देना उचित नहीं हुआ। रावण सीवा से प्रसन्न होने की प्रार्थना कर रहा है। सीता उसे तुन्छ समझ बससे छहती हैं—

बिठ-कन घन वृरे मिन क्यों वाज जीवे ?

यहाँ सीता का उपमान वाल ले आए हैं और रावरा के ऐरवर्ष — इत्यादि के लिये 'विट-कन'। परंतु सीता ऐसी सात्विक सी के साथ ऐसा वामसी पनी आलंकारिक रूप में भी शोमा नहीं पाता। ऐसा ही भाव-विरोध नीचे के उदाहरण में हो गया है वहाँ संदेह अलंकार की सहारता से भातःकाल के स्थोंदय का वर्णन कर रहे हैं—

> परिपूरन सिंदूर-पूर कैथीं संगत घट। किथीं सक की छत्र राड़यीं मानिक सबूख पट।।

नीचे की अतिशयोक्ति में यह भोली-साली गोपी अपने हु:ख को कैसे शब्दों में प्रकट कर रही है। इधर बेचारो की ऑल कृष्ण पर यड़ती है, उधर लोग कलंक लगाना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी निर्देशता!

हँसि बोलत ही जु हँसें सब केसव लाज मगावत लोक भगे।
किछु बात चलावत घेरु चलें मन आनत ही गनमत्थ जगे॥
, सिख तू जु कहै सु हुती मन मेरेहु जानि यहें न हियौ उमगे।
हिर त्थों हक डीठि पसारत ही श्रुग्रीन पसारन लोग लगे॥

'श्रॅंगुरीन पलारन लोग लगे' में सुहावरे का भी वड़ा खंदर प्रयोग हुआ है और 'दुक' शब्द में अपने अपराध को थोड़ा देखने की प्रवृत्ति और संकोच के कारण इन्ण की ओर आँखें भरकर न देख सकने की असमर्थता एक साथ प्रकट होती है। 'वात चलाना', 'वेर चलना', 'मन में ले आना', 'कामदेव का जगाना', 'हदय का उमगना', इत्यादि मुहाबरों का सींदर्य भी दर्शनीय है।

सहीक्ति अलंकार में दो कार्यों का एक साथ होना कहा जाता है।
परंतु केवल एक साथ वर्णन करने मात्र से उसमें चमत्कार नहीं आता।
'गोविंद और मुकुंद दोनों साथ-साथ स्कूल गए', यहाँ पर सहोक्ति
अलंकार नहीं हो सकता। सहोक्ति क्या, कोई भी अर्थालंकार केवल
बावक के रख देने से अलंकारत्व को आस नहीं होता। तत्तत् अलंकार
का अभिन्नेत जो चमत्कार है, जब तक वह व्यंजित नहीं होता तब तक
उसमें अलंकारत्व नहीं। उदाहरण—

भुव-भारिह संयुत राकस की दल जाय रसातल में अनुराग्यो।
जग में जय सब्द समेतिह केसन राज निभीषन के सिर जाग्यो॥
मय-दानव-नंदिनि के खुल को मिलि के सिय के हिय को दुल भाग्यो।
छर दुंदिमिसीस गजा सर राम को रावन के सिर साथिह लाग्यो॥
इसमें प्रारंभ से वर्णन सहोक्ति के द्वारा चलता है। अंत में कारणकार्य का एक साथ ही आगे-पोछे के फ्रस के बिना वर्णन करने से
अक्रमातिश्च योक्ति हो। गई है। प्रायः सहोक्ति में छातिश्च योक्ति आ ही

खूरदासजी ने बहुत से पद रूपकातिशयोक्ति में कहे हैं। 'जायसी' ने प्रक बार श्रमचित्रत रूपमानों को लेकर रूपकातिशयोक्ति की योजना की है जो कुछ किए हो गई है। जैसे—

नी ली कालिदी होहि दिलासी। फिर छुरसरि होह समुद परासी॥

देवपाल की दूती पद्मावती से कहती है कि जब तक कालिंदों के समान तेरे केस है तब तक अर्थात् चौवन से तू विलास कर ले। फिर गंगा के समान क्वेत केसवाली होकर तू वृद्ध हो जावेगी और दुतगति से स्यु-ससुद्र की और वहने लगेगी। स्पकातिशयोक्ति का स्वस्प ही ऐसा है कि उसमें नई-नई उद्घादनाएँ नहीं की जा सकतीं। स्पकाति-रायोक्ति का देशय से एक उदाहरण—

लोने की एक लता गुलसी वन क्यों वरनों सुनि बुद्धि सके छूने। केसदरास मनोज मनोहर ताहि फले फल श्री फल से द्वै॥ फूलि सरोज रहाँ। तिन जपर रूप निरूपत चित्त चले च्वै। तापर एक सुशा सुग तापर खेलत वालक खंजन, के हैं॥

यहाँ पर ऐसे ही उपमान रवले गए हैं जो कान्य में प्रसिद्ध हैं। ध्रमरत्तुत प्रशंसा अलंकार में एक भेद ऐसा है जिसमें कार्य के वहाने कारण वहा जाता है। सीसानी रामचंद्रजी से यह संदेसा कहलवा रही हैं कि एक सास के बाद में प्राण धारण करने में समर्थ न हो पाऊँगी। परंगु देनिए, कैसे कान्योचित ढंग से यह यात अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के हारा दहीं गई है—

> भी नृतिह महलाद की नेद जो गावत गाय। गये मास दिन प्रान्त ही सूकी है दे नाय॥

बेद गुराणादिकों में मत्तवत्सकता के उदाहरण में प्रहलाद की कथा जुनावर कहा जाता है कि सगवान ग्रापने सत्तों का दुःख दूर करने पवत्रव प्राप्ते हैं परंशु एक मास के बाद ग्रापके दर्शन हुए तो मेरा गरीसोंत हो जावेगा श्रीर प्रापकी सत्तवस्तवता की कहानी किव-कम्पना पेह रापनी। नोरी-गोरी भोरी-भोरी थोरी-थोरी वैस फिरि,
देवना-धी दौरि-दौरि आई चोराचोरी चाहि॥
दिन गुन तेरी आन भृजुटी कमान लानि,
कुटिल कटाच ्वान यह अचरज आहि।
एते मान डीठ मेरे को अदीठ मन,
पीठ दै-दै मारतीं पै चूकतीं न कोळ ताहि॥

बाबाजो ने बिखा है—''अनुमान होता है कि विहारी ने नीचे बिखा दोहा इसी छंद को देखकर बिखा है।

> तिय कित कमनेती पढ़ी विनु जिह भोंह कमान। चलचित वेमें चुकति नहि वंक विलोकनि वान॥

विहारी ने कहा तो, पर केशव की उक्ति इस हेत वढ़ी-चढ़ी है कि पीठ दै-दै मारती हैं, जिसका जिक्र विहारी नहीं कर सके।"

कालाजी की संमित में पीठ देदे के मारने में एक विशेष चमत्कार है जिसका निर्वाह विहारों नहीं कर पाये हैं परंतु चास्तव में जितनी देर वे पीठ दिए रहती होंगी उतनी देर देख न पाती होंगी और यदि पीठ फेरे हुए भी दृष्टि धुमाकर वह देख लेती है तो पीठ फेरना कार्थ सिद्ध होने में कोई प्रतिबंध नहीं रहा और नाथक के सामने पीठ दे दे मारने में एक प्रकार का भहापन और तिरस्कार का भाव भी है। यदि यह कहा जाने कि वे संकोच से पीठ फेरे हुए हैं तो केशव का भोरी-भोरी शब्द का प्रयोग व्यर्थ हो जाता है। और जब उनके लिए 'ढीठ' शब्द का प्रयोग किया ही गया है और 'दौरि-दौरि' शब्दों के द्वारा उनका दौड़ना सिद्ध हो हो फिर पीठ फेरकर कटाच करने में कोई विशेष चमत्कार नहीं रह जाता। संभवत: इन्हों लिए बिहारी ने इसका 'जिक्क' नहीं किया।

अलंकारों की ऐली योजना जो विदग्धता के कारण मनोरंजन भी करे और क्रमशः साबोक्कर्य की उच्च भूमि तक पाठकों को ले जावे, केशव में बहुत कम सिलती हैं। ऊपर के जो कुछ श्रम्छे उदाहरण दिए गए हैं वे लाती है, केवल सहोत्ति ही नहीं, साहस्यम्बक प्रायः सब छलंकारों में धित्रयोक्ति मुक्त में छिपी रहती है। यों भी कह सकते हैं कि इन सब छलंकारों की सूब अतिशयोक्ति ही है। उद्योचा, रूपक इत्यादि उसके भेद है।

सीता राम के विरह में दिन-प्रतिष्ति चीण होती जाती हैं। दिनों के साथ-साथ उनकी चीणता भी वहती जाती है यह वात इस सहोक्ति के झार कैसे वार्यदेदम्थ्य से किव ने लिखी है—'प्रति ग्रंगन के संग ही दिन नासें'। दिन के साथ-साथ अंग चीण हो रहे हैं ऐसा जिखने से रिति-ग्रंथों में वताई-हुई कवायद तो पूरी हो जाती परंतु वह चमत्कार न श्रा पाता जो ऊपर की पंक्ति में श्रा सका है। विरहचीण सीता पर किव की दिए इतनी जमी हुई है कि वह उसी के ग्रंगों को देख पाता है। दिन का उदय होकर घीरे-धीरे दलना उसके ध्यान को ग्रंपनी ग्रोर नहीं खींच पाता।

चपूर्ण कारण से कार्य सिद्ध हो जाना वर्णन करने में एक प्रकार की दिसादना हो जाती है। नीचे की पंक्तियों में यह केंसे सुंदर ढंग से छाई है।

> बाजि नहीं गजराज नहीं रथपत्ति नहीं बल गात विश्वी । केसनदास कठोर न तीछन भूलि हूँ हाथ इथ्यार न लीनो ॥ जोग न जानति जंत्र न मंत्र न तंत्र न पाठ पट्यी परवीनो । रचक लोकन को सुगँवारिनि एक विलोकनि में वस कीनो ॥

विना कारण के कार्य हो जाना, प्रक्ष कारण से कार्य हो जाना, प्रतिवंधक या विद्य के होते हुए भी कार्य हो जाना, इन तीनों अवस्थाओं में तीन प्रकार की विभावनाएँ होती हैं। इन तीनों का एक साथ ही निर्वाह कैसे स्वाभाविक ढंग से हुआ है—

वन की कुमारिका वे लीने सुक-सारिका,
पढ़ावहिं कोक कारिकान केसव सवे निवाहि।

गया। पर यह फटना याद्य लाजणा के सहारे वेदना के छाधिक्य को ही क्यंजित करता है। इसका तात्पर्य यह कभी नहीं होता कि जिस अवहर दीवाल फट जाती है उसी प्रकार हद्य के फटने की दशर आर्पाए दिखाई पड़ सकती है—

यह बात लगी उर बज़ तूल । हिय फाट्यो ज्यों जीरन दुश्त ॥
ऊपर से देखने में तो यह प्रतीत होता है कि बड़ी छुंदर मार्जकारिक
योजना की गई है । जिस प्रकार पुराना बख शीव्र ही फट जाता है उसी
प्रकार दश्तरथ का हृद्य भी शोव्र ही फट गया, परंतु वास्तव में इस
पीव्रता से किसी भाव की गंभीर ज्यंजना नहीं होती । किसी भी पुराने
वस के फट जाने में किसी को कुछ भी कृष्ट नहीं होता और जीर्ण वस्त
के फटने के शब्दों से हमारा ध्यान एक बास्तविक्ष फटने की ओर चला
जाता है खतः मुख्यार्थ में वाधा नहीं होने पाती और मुख्यार्थ में बाधा
हुए दिना वह लड़णा ही सिद्ध नहीं होती जिसकी सहायता से गंभीर
वेदना की ज्यंजना करना कि को अपेश्वित है । इसी प्रकार हृदय के
प्रवीभूत होने के मुहाबरे का प्रयोग हम करते जाते हैं परंतु द्वनीभूत होने
के मुख्यार्थ को जेकर यदि कोई कहे कि उसका हृदय हतना पिचल गया
कि उसके सब बस्त भीग गए तो यहाँ न तो दूर की सूझ होगी, न
कोई भावोत्कर्ष । हम इतना ही कह सुकंगे कि कवि का ध्यान शब्द
के लक्ष्यार्थ की छोर न जा पाया जो कि मुहाबरे की जान है ।

सहाराज दशरथ के कोट की दीवालों की विशालता का वर्णन करते समय किंद कहता है कि वे दीवालें इतनी विस्तृत थीं कि बच्चे उन पर हाथीं के वचों को लेकर खेलते फिरते थे। उन दीवालों की चौठ़ाई तथा हता बतलाने के लिये यह बहुत ही कान्योचित ढंग है। जिन दीवालों पर हाथी के बड़े-बड़े बच्चे—जो जच्चे होने पर भी भैंसों के बरावर तो अवश्य ही रहे होंगे—आसानी से खेलते फिरते थे, वे अवश्य ही बहुत चौढ़ी तथा हद रही होंगी। परंतु आलंकारिक चमत्कार के फेर में यह मान आगे चलकर बिगाड़ दिया गया है— वनकी तीनों प्रसिद्ध पुस्तकों के से बहुत खोनकर निकालने पढ़े। यह संभव है कि अधिक प्रयत्न करने से दल-बीस ऐसे उदाहरण और उप-ियत किए जा सकें। हन उदाहरणों के साथ-साथ हम यह दिखाते आए हैं कि केशव से ऐसी तुटियाँ हो गई हैं जो छुछ सहदयता से ध्यान देकर वचाई जा सकती थीं। यहाँ पर छुछ ऐसे ही उदाहरण और देते हैं जिनमें केशव ने या तो अपने निरीचण से छाम नहीं लिया या उनकी सहदयता ने उनका साथ न दिया जिससे केशल मानोकर्ष ही नहीं विगढ़ गया है, प्रस्तुत स्थान-स्थान पर ऐसी वार्ते भी उनके सुँह से निकल गई हैं जो उनके आव-सामंजस्य में भी आधात पहुँचाती हैं और उनके परिश्रम को व्यर्थ करती हैं। छंका में आश लगने से रावण की सब राजियाँ लगटों से बचने के लिए इधर उधर दौढ़ती फिरती हैं। ऐसे समय दख के जल जाने से संदोदरी के उरोज कंचुकीरहित हो जाते हैं। केशव लिखते हैं

'वसीकर्न के चूर्न संपूर्न पूरे?— ने उरोज सोने के सुंदर कतरा हैं जिनमें दशीकरण चूर्ण सरा हुआ है। आजकत की परिकृत शिष्टता को इस छोड़ भी हैं— जो ऐसी उर्भेचाओं में अरलीलता देखा करती है— तो भी यह कहना ही होगा कि आग में जलती हुई न्याकुल स्त्री को नेखकर हदय में करणा ही ना लंचार होगा, सुंदर श्रंगारी सावनाओं का नहीं। यह मान भी लिया जावे कि मंदोदरी सीवा का अपहरण करनेवाले रावण की पत्ती है अत: राम के भक्तों को उसे जलते देख अधिक करणा नहीं हो सकती। करणा न भी हो, तिरस्कार तो अवक्य होना चाहिए। ऐसी अवस्था में वशीकरण चूर्ण को श्रोर ध्यान से जाना अनावदयक ही नहीं अनुचित भी है।

है है यो ने दशर्थ से राम को वनवास देने का वर माँगा। उस समय दशस्य श्रत्यन्त दुखी हुए। ऐसे समय पर दुःख की गंभीरता प्रकट यहने को हम भाय: कह दिया करते हैं कि दुःख से उसका हदय फट वाप दनना पदा । न यहाँ रूपमास्य है न कर्मसान्य । वस, केवल एक राव्द के चमत्कार के लिये ऐसी ऊटपटाँग बात कही गई है । यही नहीं ऐसे बलेपात्मक राव्दों का सहारा ले न जाने कितने स्थानों पर केशद ऐसे-ऐसे स्वरूपों को उपस्थित करते हैं जिनमें कुछ भी सहद्यता नहीं होती । इस प्रसंग पर पं० रामचंद्रजी शुद्ध लिखते हैं—

"तुलसो ने केशवदास के समान नहीं किया है कि पंचवरी का मसंब आया तो वस, 'सव जाति फरी दुख की दुपरी' करके और धपना यह रलेप चमकार दिखाकर चलते वने—

> 'सोइत दंडक की रुचि वनी। भोंतिन भोतिन संदर घनी।। सेव वड़े नृप की जनु वसं। श्रीफल भूरिभाव जहें लसे॥ वेर भयानक-सी श्रति लगे। श्रकं समूह जहों जगमगै॥'

श्रव किए, इसमें 'श्रीफल', 'वेर' श्रोर 'श्रक' पदों के श्लेप के लिया श्रोर क्या है ? चित्रण क्या, यह तो वर्णन भी नहीं है । क्या 'वेर' को ऐसकर भयानक प्रत्यकाल की श्रोर ध्यान जाता है श्रोर 'श्राक' को देसकर प्रत्यकाल के श्रनेक सूर्यों की श्रोर ? इससे तो साफ प्रलक्ता है कि पंचवरी के वन-दश्य में केशव के हदय का कुछ भी सामंगस्य नहीं । इस दश्य से उनके हदय में किसी प्रकार का भाव उदय नहीं हुआ।''

सीताजी की श्रम्भि-परीचा के समय भी केशव की उत्भेचा, संदेह इत्यादि की धुन-सी लग गई है। सीता को श्रम्भ में प्रदेश करते समय कुछ कप्ट भी होता होगा, राम-लक्ष्मण श्रादि के हदय में भी कुछ टीख उठती होगी, इन बातों की श्रोर तिनक भी किन का ध्यान नहीं गया है। श्रालंकारिक योजना में स्थान-स्थान पर ऐसी श्रुटियाँ रह गई हैं जिनमें यात उठाई और उत्केचा में समाप्त की। विस्तार-भय से केवल दो-एक उदाहरण दिए जा सकते हैं—

सीता के पद-पद्म के, न्पुर पट जिन जान। मनहुँ कस्त्री सुशीव-घर, राजशी प्रस्थान।।

कतमन लीने कोट पर, खेलत तितु वहुँ घोर। घमल कमल उपर मनी, चंचरीक चित-चोर।

उन विशाल दीवालों के तथा उन हाथों के बड़ों के उपमान स्वरूप कमल और भेंतें को ले खाने से विशालता की व्यंजना नहीं हो पाती। इतना कह देने से कि दर्शक बहुत दूर पर खड़ा हुआ मान लिया जायगा और दूरों के कारण बड़ी-बड़ी वस्तुएँ छोटी प्रतीत होती हैं, काम न जलेगा। न्योंकि दूर पर खड़े होने से वे दीवालों केसी प्रतीत होती हैं, कि का यह बताने का यहाँ लक्ष्य नहीं है। यहाँ तो यह बताना है कि वे दीवालों कितनी दह तथा विशाल है।

खीता की दालियों के कान के ताटंक का वर्णन करते समय कहते हैं— बाटंक जटित मनियुत वसंत । रिव एक चक्र रथ से लसंत ॥

दे तारंक सूर्य के रथ के पहिए के समान मालून होते हैं। सूर्य के रथ का पहिया कितना श्री छोटा हो, कम-से-इम इतना वहा तो अवश्य होगा कि औरतों के छोटे कानों के लिये इतना वहा चंद्रमा उपमान रूप में काम में लाया जाता है, परंतु वहाँ पर कि हमारा ध्यान चंद्रमा के विमाल आकार की छोर नहीं ले जाता। यदि 'वे तारंक सूर्य-से चमक रहे हैं' ऐसा कह दिया जाता तो छोई ऐसी छुरी बात न होती। परंतु स्थ शब्द ले आने से ओता का ध्यान इस बात की छोर जाता है कि सूर्य कम-से-कम इतने वहें तो अवश्य हैं जिनके खादने के लिये— छोटा ही सही—एक रथ अवश्य अपेनित है और उन रथ के पहियों की छोर ध्यान जाने से हेशन वह बात न ला सके जो वे लाना चाहतेथे।

एक वार चंद्रश का वर्णन करते समय लिखा है—

श्रंगद को पितु सो सुनिए जू। सोइत तारहि संग लिए जू॥

'तारा' में क्लेप होने के कारण वह एक छोर तो छंगद की म तारा की छोर लगाया गया है, दूसरी छोर छाकाशस्थित तारों की छोर। वस, इसी 'तारा' शब्द के कारण बैचारे चंद्रमा को अंगद का ने 'समान' साहरचवाची शब्द रख दिया है। इससे आगे रूपक कर निर्वाह बड़े पांटित्य से किया गया है परंतु केवल इस एक दोप ही के कारण आलंकारिक चमत्कार बहुत कुछ फीका पड़ गया है। उदाहरण—

दंतावित कुंद समान गनी। चंद्रानन कुंतल भीर घनी। मीहि धनु खंजन नैन मनी। राजीविन ज्यी पद-पानि मनी।। एारावित नीरज हीय रमें। है लीन पयोधर अंदर में। पाटीर जुन्हाइहिं जैंग धरे। इंसी गति केसव चिश हरे॥

इस दोप के परिहार के लिये लाला भगवानदीनजी ने 'समान' शब्द का श्रूर्य 'गरनीलें' किया है श्रीर उसे कुंद का विशेषण माना है। वास्तव में 'गरवीलें किसी सर्जीव पुरुष वा खो का विशेषण हो सकता है। छुंद का पुष्प क्या गर्व करेगा है और करपना के हारा निर्जीव वस्तुश्रों में ऐसे विशेषणों का प्रयोग—जो सजीन ही के साथ स्वभावतः श्रा सकते हैं—किसी-न-किसी कान्योचित उहेश्य को लेकर होता है। यहाँ कोई ऐसा उदेश्य भी नहीं है। न जाने लालाजी ने इस दोष को दूर करने के जिये ऐसी करपना क्यों की है केवल एक यहां दोष तो है नहीं, बहुत से ऐसे उदाहरणों की है श्रवादशस्त्री ने श्रवंकार-शाख की दिष्ट से श्रवेश की हैं। उदाहरणों की संख्या बढ़ाकर पुस्तिका का कलेवर बढ़ाना श्रभीष्ट नहीं।

शब्दालंकारों में जितने श्रलंकार श्राचायों ने गिनाए हैं वे सब उच्च कान्य-कला की दृष्टि से एक ही कोटि के नहीं हैं। कुछ तो भाव-न्यंजनार में सहायता पहुँचाते हैं श्रीर कुछ केवल चमत्कार की स्थापनार ही कर पाते हैं।

स्थान-स्थान पर पाठकों की चमत्कारवृत्ति का संतोप करते रहना कुछ ऐसी बुरी बात नहीं है किंतु इन चमत्कार उत्पन्न करनेवाली शैक्षियों कें श्रधिक श्रनुरक्त हो जाने पर यह श्रवश्य कहना होगा कि कवि का ज्याना भावोत्कर्प-विधान की श्रोर उतना नहीं था। चमत्कार की प्रवृत्ति कोई गंभीर प्रवृत्तियों में नहीं है श्रोर न उच्च कोटि के कवि इसमें श्रधिक

यहाँ पहले खपह्चित से टराया गया, याद में टर्जेशा हो गई। - इस उदाहरण हो शांशर्जनदास फेरिया ने जापह दोखेदा में रसा है। परंतु शपस्तु ति वे बाद उभी यस्तु धागरा उसी दाय के लिए उछेड़ा न्हीं की ता सकती। प्रवाद्वित में तो प्रथम हम एक वस्तु हो दिया केते हिं छीर दूसरी को सल काकर प्रकट कर देते हैं। डरमेशा में हम वस्तु को छिपाते नहीं। केवल वहीं कहते हैं कि इसे यह मान लो। इसे यह नसान लो, यह हम तमी कह सकते हैं अब हस से बोब कगई जानेवाली चरत इसारे सामने है, दिवाई नहीं वई है। लग एक यार हम एक यस्त या दश्य को किया चुके ती फिर यह कहना कि एस वरत को यह समज लो, प्यर्थ है। 'नानो' इत्यादि के हारा उस यस्तु को पुनः प्रकट दरने'से पद्ते का गोपन या छिपाना व्यर्थ हो जाता है । इसी श्रध्याय में इस पहले यह जुड़े हैं कि लाह्हवसूनक प्रलंकारों में हाम से उपमा, उछोदा, रूपक, व्यष्ह् ति और तब रूपक्राविजयोक्ति की यारी छाती है । साहरय के भरोमे उपमेय घीरे भीरे घपने हो इटाता चला जाता है और पाँचवीं सीड़ी पर पहुँचकर वह दृष्टि से एकद्म श्रोझल हो जाता है। स्त्रीर फिर हम केवल टपलानों को ही देख पाते हैं। ताल्पर्य यह कि श्रपह्नुति श्रीर उमेशा में - खाद्य की दो भिन्न-भिन्न सीड़ियाँ हैं। उत्मेचा के बाद श्रपत् ति श्रा उकती है; अपह्नुति के बाद उत्प्रेचा नहीं। 'मानों' वहकर घारो चल हम उस बस्तु को छिपा सकते हैं। एक बार छिपाकर हसे उत्पेचा के लिये · किर अक्ट करना कान्योचित नहीं । इसमें संदेह नहीं कि 'साहिश्य-दर्पण-- कार' ने लापह्नदोत्त्रेचा नामक श्रलंकार माना है परंतु इसका समर्थन न न्हों श्रीर किसी प्रायाणिक श्राचार्य ने किया है, न यह बुद्धि-संगत है।

शरद्चत का वर्णन करते समय उचकुत को तथा सुंदर लचणों से

खुक की के साथ रूपक वाँधा गया है। कान्य-शास में यह एक बहुत ही

असिन्द, मोटी वात है कि रूपकालंकार में सादश्य-वोधक शब्द का प्रयोग

चहीं किया जाता। यदि कोई कवि ऐसा कर देता है तो रूपक अलंकार

का स्वरूप ही सिद्ध नहीं होने पाता। उपर्युक्त रूपक में भी केशवदासजी

आ जाय।" परंतु इसे समझ जेने पर भी ऐसे वर्णनों में कुछ 'मजा' ग्राता हुन्ना दिखाई नहीं पड़ता।

श्रेप श्रांकार का श्रयोग प्रायः किवयों ने किया है परंतु भावोत्कर्षे तो दूर की वात है, वास्तिविक चमस्कार का विधान भा उसके द्वारा बहुत कम हो पावा। ऐसे-ऐसे पद्य केशव ने रखे हैं जिनके तीन तीन श्रीर चार-चार श्रथे निकलते हैं परंतु पाठक को कोई श्रानंद प्राप्त नहीं होता। रामचंद्रिका के एक पद्य में राम की सेना, रावण की मीत श्रीर विभीषण की राज्यश्री तीनों पर वटनेवा के शब्द रखे गए हैं श्रीर दूसरे स्थान पर कालिका कि वर्षा वाले छंद में कालिका श्रीर वर्षा दोनों पच के श्रर्थ निकलते हैं।

'कविशिया' का निञ्जलिखित पद ग्रह्मा, कृष्ण, शिव, राम तथा श्रमर-सिंह पाँच व्यक्तियों पर लगता है—

भावत परमहंस जात ग्रुन सुनि सुख,
पावत सँगीत मीत विद्युध वखानिए।
सुखद सकति घर सगर सनेधी वहु,
वदन विदित जस केसोदास गनिये॥
राजे दिजराज पद भूपन विमल कमलासन प्रकास परदार-प्रिय मानिए।
ऐसे लोकनाथ के जिन्होकनाथ नाथ-नाथ,
वैधों रद्यनाथ के जमरसिंद जनिए॥

केशवदासजी के असंकारों पर दृष्टि हासते समय एक बात जिसकी ओर हमारा ध्यान स्वतः आकृष्ट हो जाता है वह यह है कि उनके कान्य के पात्र भी अलंकार-शास्त्र के पंडित हैं। जनकपुर के खी-पुरुष, अयोध्या से बन काते समय मार्ग के लोग, जलदेवियाँ, तथा स्वयं रामचंद्र भी अलंकारों को लिए हुए सामने आते हैं। एक आध स्थान पर तुलसीदा-सजी ने भी ऐसा किया है परंतु केशब के पात्रों को अलंकार का जितना रसते हुए प्रतीत होते हैं। लेखन ने चमकारों की श्रीर कुछ शिषक प्यान दिया श्रीर फलतः ऐसे श्रतंकारों का प्रयोग उनके हारा श्रिक साला में हुआ जो भानोत्कर्प की श्रीर शिषक नहीं बढ़ते। परिसंख्या, विरोधाभास, सुना, रलेप हत्यादि ऐसे ही श्रतंकार हैं। निरोधामास का श्र्योग को इस प्रकार किया जा सकता है कि वह हुछ स्थाभाविक जैंचे जैला कि यहाँ पर—

> नदिष मृकुटि रघुनाथ की, कृटिल देखियति नोति। तदिष सुरासर नरन की, निर्रास मुद्ध गित दोति॥

कुटिल वस्तु हो शुन्ह नित होने में विशेष-मा है, परंतु जरा सा विदारकर देखने से वह विरोध का शामास दूर हो जाता है। यद्यपि यहाँ पर कोई गंभीर साव-व्यंजना नहीं है तथापि बात के कहने का एक सुंदर ढंग अवस्य है। परंतु स्थान-स्थान पर किन को इस अलंकार का इतना आश्रह हो गया है कि बड़े-बड़े विस्तृत वर्णन इसी अलंकार में किए गए हैं।

श्रयोध्या की वाटिका का वर्णन, तथा विश्वासित्र के द्वारा जनक से राम का परिचय कराए जाने का वर्णन ऐसे ही उदाहरण हैं। इनमें न काक्य-कहा एं न सहदयता। व्वर्थ के श्रलंकार साव-केन्न पर श्रधिकार जसाए यैठे हैं।

> विषमय यह गोदावरी, श्रमृतन के फल देति। केसन जावनहार के, दुख श्रसेष हरि लेति॥

यहाँ विष, जीवन इत्यादि शब्दों के श्रेष के रत पर एक पहेली अकाई गई है। परिसंख्या अलंकार केशव को अत्यंत प्रिय था। रामचंद्रिका यें प्रारंश से अंत तक यह अलंकार भरा पड़ा है। उपरार्द्ध में राम की राज्य-न्यवस्था का वर्णन करते समय इस अलंकार का इतना प्रयोग किया है कि जी ऊब उदता है। माननीय 'लालाजी' ने टिप्पणी में एक स्थान पर लिखा है "परिसंख्या अलंकार समक्तइर इसका अर्थ समक्तिए तो सजा

उचिक चलत किंप दचकित दचकत, मंच ऐते मचकत भूतल के थल-थल। लचकि-लचिक जात सेस के असेस फन, भागि गई भोगवती अतल वितल तल॥

कहीं-कहीं शब्दों की ध्वनि मिलाने के लिए ऐसे शब्द ले छाए हैं जिनमें भाव नष्ट हो जाता है। देखिए, इस उदाहरण में घनवयाम इण्ण को केवल हसीलिए 'घूघू' वनना पड़ा कि उनके नाम में एक चकार था—

काकों घर घालिवे की बसे कहाँ घनश्याम, घूषू ज्यों घुपन प्रात मेरे गृह आए ही।।

## ट. आजा

भाषा का श्राविर्भाव पहले-पहल श्राःसाभिन्यंजन की श्राकांजा की पूरों करने के लिए हुश्रा होगा। कुछ प्राकृतिक कारणों से मनुष्य जाति ने प्रारंभ ही में श्रनुभव किया कि उसे श्रपने को जीवित रखने के लिए इस बात की श्रावश्यकता है कि वह समाज-वह होकर रहे। समाज में पारस्पिक भाव-विनियम की श्रावश्यकता दूर करने को भाषा बनी होगी। उछ दिगों तक तो श्रवश्य भाव को सीधे-सादे भाव से प्रकृट करना मान्न भाषा का लक्ष्य रहा होगा। पर मनुष्यों के हृद्यों में संस्कार श्रीर सींदर्य की भी एक प्रवृत्ति है। श्रावश्यकता की पूर्ति होते न होते वह इच्छा करने लगता है कि इसके चारो श्रीर सींदर्य का वातावरण हो। श्रतः भाषा को सुंदर बनाने का, परिमार्जित करने का प्रयत्न प्रारंभ हुश्रा होगा। इस सींदर्य को श्राकांना का कहीं श्रंत नहीं। प्रतिदिन प्रयत्न होते श्राद, श्रीर होते रहेंरे।

पान्नह है उत्तवा तुलसी के पान्नों को नहीं। ठंका के उत्तर रामचंद्रजी की यह स्टेश्चा—

रामचंद्र ज् कहंत स्वर्ण-लंब देखि-देखि।

ग्रह्म बानरादि घाँर शोर चारिह् बिसेसि॥

भंज कंज-नंध-लुब्ध भार-भीर-सी विसाल।

केसीदास शासपास सोमिने मनोमरास॥

जन्म की नगरनाहियाँ की उस्प्रेसा—

शीर अप गज पर चहे, भी रहुनाथ विचारि।

तिनहिं देखि दरनत सने, नगर नागरी नारि॥

तम पुंज लियो गहि भानु ननो।

गिरि श्रंजन ऊपर सोम भनो॥

जनु भासत दानहिं लोम धरे।

श्रुद्धालंकार केवल भाषा के सोंदर्भ की वृद्धि करते हैं भावोत्कर्ष में दबले सहायता नहीं मिलती, यह सिद्धांत ठीक नहीं। भाव भाषा की सद्धायता से अपनी उत्ता प्रकट करता है और भाषा जैसी परिमालित, सुंदर और कान्योचित होगी, भाव की गंभीरता में उतनी ही सहायक होगी। यसक, अनुपास इत्यादि ग्रव्हालंकार भाषा को सुंदर और आकर्षक वनाने की शिलियों मात्र ही हैं। अतः इनका महस्व कान्य में कम बहीं। जिस स्वामाविक हंग से तुत्रसी ने शब्दालंकारों को योजना की है अस हंग से केवल नहीं कर पाए हैं। परत फिर मी शब्दमेंत्री की वह भद्दी शिव शिलमें ग्रव्द इतने तोइ-सरोड़ दिए जाते थे कि अर्थ तक वहुँचना दुन्ह हो जाता था, देशन में नहीं है। तुत्रसी की—'लालन लोग स्वत तह्यु लोने' ऐसी पंक्तियों में ऐसा नहीं प्रतीत होता कि किन को हन 'लकारों' को एकत्र करने में कुछ परिश्रम पढ़ा है। बनावटी शब्द-मेंत्री की योजना कान्य की वास्तिवकता पर आधात पहुँचाती है। केवन की इन पंक्तियों में शब्द-मेत्री का निर्वाह कैसी स्वामाविकता से किवल की इन पंक्तियों में शब्द-मेत्री का निर्वाह कैसी स्वामाविकता से किवल पत्र पत्र पत्र में साद की इन पंक्तियों में शब्द-मेत्री का निर्वाह कैसी स्वामाविकता से किवल पत्र पत्र पत्र स्वाह है।

व्यंजनादि सब्द-सिक्यों की उद्मावना की, दूसरी छोर विविध अलंकारी की। मुहावरों, लोकोक्तियों इत्यादि की योजना भी भाषा को श्रीर उसके द्वारा भाव को सुंदर बनाने ही की दृष्टि से की-जाती है। केशवदास की भाषा पर ध्यान देने पर हम देखते हैं कि डन्होंने अभिधा-शक्ति से श्रिधिक काम लिया है। श्रिभिधा-सक्ति के द्वारा हम केवल शब्द के साचात् अर्थ तक पहुँच सकते हैं, वकता से अथवा संगि से प्राप्त अर्थ तक नहीं। काव्य में चमत्कारपूर्ण सौंदर्य लाने के लिए जितनी लच्चा की आवश्य-कता पड़ती है उतनी श्रभिधा की नहीं। यह संमद भी नहीं श्रीर श्रावश्यक भी नहीं कि कवि श्रादि से अंत तक लचणा ही का प्रयोग करे. परंतु जिन स्थलों पर उच्चणा सहायक हो सकती है उन स्थलों को कि को परखना अनश्य चाहिए। कुछ मुहावरों को होड़ नहीं रुढ़ि से लचणा चली आती है, केशव ने लाचणिक प्रयोगों का कम आश्रय बिया है। रूपक अलंकार सारोपा बच्चा का आश्रय बेता है श्रीर सारोपा तथा साध्यवसाना दीनों लचणाएँ सादृश्य पर निर्भर हैं। भेद रहने पर भी उपमेथ-उपमान में साधम्य रहुना हपमा का मूल तत्त्व है श्रीर यह उपमालंकार श्रागे चलकर सादश्यमूलक सभी श्रलंकारों का श्राधार प्रमाणित होता है। इस दिन्द से हम कह सकते हैं कि रूपक अलंकार विशेषतः तथा अन्य सादश्यमूलक अलंकार साधारणतः लचणा के श्राश्रित हैं परंतु लाचिएक प्रयोगों का आश्रय लेकर श्रलंकारों का जो भवन बनाया जाता है उसमें लाज्णिकता की नितांत रूढ़ि-सी होने से साचात् संकेतित वर्थ ही की तरह नीरस हो जाती है, उसमें भी वकता का चमत्कार नहीं रह जाता । हाँ, उन कवियों की बात दूसरी है जो प्रतिभा के बल पर प्रकृति में खोज-खोजकर भिज-भिन्न भावों के उरकर्ष-विधान में समर्थ होनेवाले उपमानों का शायोजन करते हैं तथा प्रयोजन के अनुसार नव्य-नव्य लाजिंगक वक्रताओं की उद्मावना करते हैं। परंतु दुर्भाग्य-वश केशव में ऐसी प्रतिभा नहीं थी।

वाच्य और लक्ष्य अर्थों के अतिरिक्त एक व्यंग्यार्थ भी आचायों ने

श्रतः हम आपा पर दो दृष्टियों से विचार कर सकते हैं। वह भाव के श्रिल्यंजन में कहाँ तक समर्थ हुई, तथा उस भाव को कितनी लंदरता से प्रकट करने में कवि ने अपने हृदय की कला का परिचय दिया। भावाभिन्यंजन न्याकरण का क्षेत्र है, जो शब्दों श्रीर वाक्यों के ऊपरी वाँचे की श्रोर श्रिक दृष्टि रखता है, तथा कुछ प्रयोगों को श्रुद्ध श्री की श्रोर श्रिक दृष्टि रखता है, तथा कुछ प्रयोगों को श्रुद्ध श्री हुए को अशुद्ध बता श्रपने कर्तन्य की इतिश्री समझ जैता है। आषा के दूसरे पत्त का संबंध हृदय से है। इस दृष्टि से भाषा को परखते समय हमें यह देखना पढ़ता है कि भाव कितनी सुंदरता से प्रकट किए तए हैं। न्याकरण के प्रवन को कुछ काल के लिए स्थितत कर हम हल बात का विचार करेंगे कि केशव भाव को सुंदरता से न्यक्त करने के लिये किन-किन श्रुक्तियों का श्राश्रय लेते हैं श्रीर कहाँ तक समर्थ होते हैं।

शब्दों का परंपरा से प्राप्त एक सांकेतिक प्रथे होता है। यह सांकेतिक प्रथं यथि वैज्ञानिकों के भाव को प्रकट करने में समर्थ होता है परंतु साव-क्षेत्र में प्राकर हम शब्दों की शक्ति की कमी का प्रजुमव करने जगते हैं। लंबी से-छंबी दूरी तथा उच-से-उच पर्वत-शिखरों को माप करने को वैज्ञानिक के लिए माप-दंड बने हुए हैं। कितु सोंद्यांदि की कमराः वर्षमान प्रवस्थायों को व्यक्त करते समय, सुंदर, प्रातसुंदर, नहासुंदर इत्यादि कह लेने पर हम इस चिंता में पहते हैं कि सुंदरता की शिश्व-सिश्व स्थलों में होनेवाली विशिष्टतायों को हम किस प्रकार व्यक्त करें। परम सुंदर शिव के भोजेपन को प्रथवा महा उजड़ की मूर्णता को लापने के लिए हमारे पास ज्याकरण का दिया हुआ कोई माप-दंड नहीं। सुंदर को महासुंदर कहने से, मूर्ण को महामूर्ण कह लेने से हमारा संतोप नहीं होता। हम जो बात कहना चाहते हैं वह व्यक्त नहीं हो पातो। ऐसी प्रवस्था में सुंदर को 'इसकी छुछ प्रोर ही सुंदरता है' रेखा कह तथा मूर्ण को वैल या गदहा बना हम प्रथना संतोप करते हैं। इसी काई संपादन के लिए समाज की शक्तियों ने एक प्रोर लच्चणा-

बड़े सुंदर ढंग से जिखा गया है। नेत्रों से छूना कैसा सुंदर प्रयोग है, जो एक छोर तो छपनी नवीनता के द्वारा चित्त को चमत्कृत करता, दूसरी छोर यह संकेत भी करता है कि नेत्रों ही के द्वारा छूने से इतना बड़ा दंड सिजा।

रावण के त्रंगद से यह पूछने पर कि तू किसका लड़का है १ कैसा सुंदर व्यंग्यार्थगित उत्तर मिखता है—

कोन के सुत ? बालि के, वह कौन बालि न जानिए ? काँख चापि तुम्हें जो सागर सात न्हात क्खानिए ॥ है कहाँ वह ? बीर अगद देवलोक वताइयो । क्यों गथी ? रघुनाथ वान विमान वैठि सिधाइयो ॥

रावण ऐसे वीर को काँख में द्वाकर जी बालि सातो समुद्रों में खान करता फिरता था वह वीर श्राज्ञ रामचंद्र से हैंप करने से ऐसा हलका हो गया कि उनके वाण ही को विमान बनाकर सीधा स्वर्ग को उड़ गया। राम के होप करने से ऐसे-ऐसे वीरों की यह श्रवस्था होती है, श्रव रावण तू भी श्रपने श्रागे की सोच ले। पर ऐसे स्थल केशव के प्रंथों में बहुत दम सिलते हैं। जो कुछ मिलते हैं वह उनके संवादों में।

एक युक्ति और है जिसका आश्रय कभी-कभी कुशल किव लिया करते हैं। कुछ अभिमानी किव उस और जाने में अपना अपमान समझते हैं। लक्षणा, व्यंजना, अलंकार, मुहानों इत्यादि का आश्रय लेने पर भी जब वे देखते हैं कि उनका वास्तिनक अर्थ सिद्ध नहीं हो रहा है तो वे एक ऐसी शैली से काम लेते हैं जिसे हम मूक भावव्यंजना का नाम दे सकते हैं। इशल किव भाव के स्थान तक पाठकों को ले जाता है और आगे चलकर अपनी असमर्थता प्रकटकर केवल मूक होकर उँगली से उधर इशारा करता रह जाता है। तुलसीदास इत्यादि सभी किवयों ने इस शैली को अपनाथा है। तुलसी के अंथों से यहाँ पर हम इन्छ उदा-हरण देते हैं—

(१) नख सिख संदरता अवलोकत कहाो न परत सुख दोव जितौ री !

साना है। इस व्यंग्यार्थ को प्रकट करनेवालों शक्ति का नाम ग्यंजना रखा गया है। व्यंजना ही के द्वारा एस की सिद्धि होती है, ऐसा आचायों का सत है। यदि व्यंजना-शक्तिका शाश्रय नहीं जिया गया— चाहे वह व्यंजना अभिया पर निर्भर हो चाहे लच्छा पर – तो विभाव-प्रमुमाव-संचारी इत्यादि की योजना हो जाने पर भी रस श्रीर माव की निष्यि नहीं हो पाती । यहां कारण है जिससे केशव के मावों में उतनी गंभीरता नहीं श्राने पाई। इस विषय पर भाव-व्यंजना के श्रध्याय में विचार हो जुका है। यहाँ केवल यही विचार करना है कि केशव में हम स्यंग्यार्थ कहाँ तक पाते हैं। जैसा कि अभी कहा जा चुका है व्यंजना बच्छा का भी अध्यय ले सकती है और अभिधा का भी। अभिधा की अपेवा लच्या का त्राक्षय लेकर धाने वहनेवाली व्यंजना में चमस्कार-विशेष होता है क्योंकि तत्त्वणा की वक्तता के कारण पाठकों का हृद्य पहले से चमत्कृत हो रहता है और वह सिन्न-भिन्न भावों में मन्न होने के लिए सहन उत्सुख किया जा सकता है। केशव में लच्याम् जक व्यंजना के दर्शन हो नहीं होते। अभिधास्तक व्यंजना उनके संवादों में कहीं-कहीं अवस्य आई है। जहाँ-जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ काव्य के सोंदर्य में वृद्धि ही हुई है। रावण हनूमान से प्छता है कि 'तूने सागर कैसे पार किया?' वे उत्तर देते हें - 'जिस प्रकार गोपड़।' फिर प्रकन होता है कि 'तेरे यहाँ थाने का कारण क्या है ? उत्तर मिलता है कि 'में सीता के चोर को देखना चाहता हूँ।' यह भरत पृछे जाने पर छि 'तु बंधन में कैसे पड़ा !' उत्तर मिलता है कि 'मैंने तेरी सोती हुई खुंदरी स्त्रियाँ को नेत्रों से छुग्रा या, उसी पाप के फलस्वरूप यह नंघन है।

सागर कैसे रुखो ? जस गोपद । काज कहा ? सिय-चोरिं देखो ॥ कैसे वेंधायो ? जु छंदिर तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखो ॥

दूसरे की स्त्रियों की नेत्रों से छूने से इतना पाप होता है कि हनूमान ऐसे वीर की बँधन में पड़ना पड़ा। जो व्यक्ति परोच में दूसरे की स्त्री का ध्रयहरण करता है उसकी न्या अवस्था होगी यह साव व्यंजना के द्वारा

है। पर ऐसे स्थल केशन में कम ही हैं। प्रक्ररण कुछ रस भूमि की छोर भटक गया छोर भान को हम अलग भी नहीं कर सकते। कहाँ पर भाषा का क्षेत्र लमास होता है, कहाँ पर रस की ऊँची भूमि का प्रारंभ होता है इसकी कोई निमाजन-रेखा नहीं खींची जा सकती है।

भाषा को सजाने के लिये सुहावरों तथा लोकोत्तियों की योजना भी किवगण करते हैं। केशव ने भी सुहावरों का प्रयोग किया है परंतु लोकोकियों की छोर उनकी विशेष रुचि नहीं थी। निम्नलिखित हुने गिने
स्थलों पर ही सुहादरे उनकी पुस्तकों में मिलते हैं—

- (क) कीन्डों न सो कान।
- ( ख ) स्वाद कहिवे को समर्थं न गूँग ज्यों गुर खाय।
- (ग) दुःख देख्यो जो काल्हि त्यों श्राजहु देखी।
- ( घ ) हों बहुतै गुन मानिहों तेरे।
- ( ङ ) कुंभक्ष सम सोदर जाके । श्रीर कौन मन श्रावत ताके ।
- (च) भूलि गई तव सीच करत शव जब सिर ऊपर श्राई।
- ( छ ) बीस िसे बलवंत हुते जु हुती दृग केशन रूप रई जू।
- (ज) को है इंद्रजीत जो भीर सहैं।
- ( भ ) निकट विभीषन श्राय तुलाने ।
- (ञ) माइ मिले मन का करिही, मुँह ही के मिले तें कियी मन मैलो। इत्यादि।

इन स्थलों पर भाषा के सोंदर्य में वृद्धि भी हुई है और याव भी थो हे से इने-गिने शब्दों के द्वारा खुंदरता से व्यक्त किया गया है। नीचे के सबैया में कई सुहाबरों का प्रयोग बड़ी सुंदरता से किया गया है—

हैंसि वोतत ही जु हैंसे सब केसव लाज भगावत लोक भगे।
कहु वात चलावत घेरु चले मन आनत ही मनमत्थ जगे॥
सिख तू जो कही हु हुती मन मेरेडू जानि यहै न हियो उभगे।
हिर त्यों इक ही ठि पसारत ही अँगुरीन पसारन लोक सभै॥

(२) कौशल्या के विरद्द-वचन सुनि रोइ की सन रानी।

तुलसिदास रघुनीर-विरद्द की भीर ने जाति वसानी।।

(३) तुम्हरे विरद्द भई गित जीन।

चित दे सुनदू राम करुना-निधि जानों बछ पे सकों कि हो न।।

रलाक्रकों ने भी बढ़ी सहद्वयता तथा नम्रता से इस शैली से काम लिया है। लम्रता हमें इसलिए कहना वहा कि संभवतः प्रभिमानी कि व इस प्रकार साव को प्रकट करने में अपनी हेठी समझते हैं। रलाकर के कुछ उदाहरण लीजिए—

(१) कहे रहाकर गुपाल के हिये में उठी।
हिक मूक भार्यन की अकह कहानी हैं।
गहवर कंठ हैं न कहन रहें देस पायी
नेन-मग तीलों श्रानि वेन श्रगवानी हैं।।
(१) श्रोसर मिलेशों सरताज कछ पूछिंह ती
किवी कछून दसा देखी सो दिखाइयों।
श्राहिक करिंह नेन-नीर श्रवगाहि कछू
कहिंवे को चाहि हिल्की हो रहि जाइयो।।

केशवदासनी ने भी इस युक्ति का अनुसरण कहीं-कहीं किया है पर ऐसा तभी हो सका है जब वे श्रपने पांडित्य के श्रावेश में नहीं रहे। एक-श्राध स्थल पर तो बड़ी नम्नता से इन्होंने भी स्वीकार किया है कि साव संभीर है, हम कुछ नहीं कह पाते —

पावन गस सदा ऋषि की छुल को वरसे।

को वरने किव ताहि विलोकत जी हरसे॥

इसी प्रकार यहाँ पर केशव ने बड़े संयम से काम लिया है—

तव पूछियो रष्ट्रगाह । सल है पिता तन माह।

तव पुत्र को सुल जोहा किम तें उठी सव रोह।।

यहाँ कोशल्या इत्यादि माताओं के छुल से कुछ न कहवाकर केशव
ने अपने भाषा-संयम के हारा हृदय की वेदना की बड़ी सुंदर व्यंजना की

मोहता से लाएवँ भाषा की कसावट से है तो वह केशव में नहीं मिजती ! भायः हनके सभी मंथों के गवाह में एक मकार का ढीलापन है। शब्द बहुत तोल-वौलकर प्रयुक्त नहीं हैं।

खुद्ध-बीर तथा रोद रस में कविगण उम्रता ठाने के लिए प्राय: कर्ण-ल्ड मान्दों का प्रयोग किया करते हैं। कर्णकटु मान्दों का प्रयोग उम्र साबों की व्यंजना के लिए नितांत धाववयक नहीं है क्योंकि तुलसी, रक्षाकर मादि कवियों ने सीधे मान्दों के द्वारा भी उम्र भावों की ध्यंजना की है। किर भी कर्णकटु पदावली की योजना से उम्र भावों में कुछ उम्रता की बुद्धि ही होती है। प्राकृत तथा म्रपभ्र मान्वां में कुछ उम्रता काब्द कुछ कठीर होते थे। इन्हीं का प्रयोग तुलसी, भूपण मादि ने भी सीद रस में किया है। 'रामचंदिका' में देशव ने इस शैली को नहीं म्रपन्नाया। परंतु रक्षन-बावनी में यह प्रवृत्ति लित होती है—

राखहु पति कुल लाज अविह खगान तनु खंडहु। जाहु मलेच्छ न रक सवे रन सेन बिहंडहु॥ किह 'केमव' राखहु रन मुवन जियत न पिच्छल पग धरहु। सोर रतनसेन कुल लाहिलहु रिपु रन में कट्टिह करहु॥

इनकी आणा तो वज ही है जो उस समय संपूर्ण उत्तर भारत की कान्यभाणा हो रही थी, परंतु इनको भाषा पर बुंदेलखंडी का बहुत कुछ प्रभाव है। यह प्रभाव शब्दों के प्रयोग, किया के कालों तथा संज्ञा-सर्व गामों के रूपों में भी लचित होता है। कहीं कहीं बुंदेलखंडी मुहाबरों का भी प्रयोग किया गया है। कुछ शब्द यहाँ दिये जाते हैं जिनका प्रयोग आंतीय ( बुंदेलखंडी ) है—

राव्द ग्रंथे लारक छोहारा चोली पिटारी घोरिला खूँटी बरँगा कड़ी

- ( ख ) अंगद रचा रवुपति कीन्ही।
- (ग) रह्यो रीक्तिक वाटिका की प्रभा की।
- (व) करें साधना एक पर्लोक ही की।

शाप तथा रचा शब्द क्रमशः पुंतिंग और खीतिंग हैं, अतः 'शाप द्यो' तथा 'रचा कीन्ही' ऐसे प्रयोग ब्याकरण-सम्मत होते। (ग) में प्रभा के साथ तृतीया विश्वकि का चिह्न होना चाहिए था। (घ) में 'साधना' के जिंग के अनुसार 'कौ' के स्थान पर 'की' ठीक होता।

(२) समाधपुनरात्त दोष — यह दोष वहाँ पर होता है जहाँ किसी वाद्य की समाध कर विशेषणादि के द्वारा उसे फिर उठाया जाता है—

त्रसादि देव जब विनय् कीन्द्र, तट छी (-सिंधु के परम दीन।

तट 'चीर-सिंधु के'—यहाँ पर वाक्य समाप्त हो गया । 'वरम दीन' के द्वारा यह वाक्य फिर उठाया गया है।

युनः —गाय दिजराज तिय काज न पुकारि लागे, शोगवे नरक घोर चोर को अभयदानि।

यहाँ 'गाय' हिजराज 'इत्यादि के साथ' 'चोर को श्रभयदानि' भी था जाना चाहिए था।

(३) श्रश्लीलत्व — वीड़ा-व्यंजक, घृणा-व्यंजक तथा श्रमंगल-व्यंजक पद जहाँ होते है, वहाँ यह दोष माना जाता है। उदाहरण—

केसनि औरनि सीकर रमें, ऋत्वन को तमई जनु वमें।

यहाँ 'बमैं' शब्द से छुछ घृणा-सी हो जाती है। 'दुख देख्यो ज्यौँ कालि खोँ श्राजह देखीं' में श्रमंगलत्व श्रा गया है।

( थ ) संदिग्धत्व—जहाँ किसी वाक्य में संदेह रह जावे। किव के वांद्रित अर्थ का शीव पता न लगे—

या गिरि पर सुग्रीव नृप, ता सँग मंत्री चारि । वानर लई छँडाय तिय, दीन्हीं वालि निकारि॥

यहाँ पर ऐसा मतीत होता है कि किसी वंदर ने स्त्रों को छीन जिया और वैचारे वालि को निकाल दिया।

| । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।    | अर्थ        |
|------------------------------------------|-------------|
| दुग <b>ई</b>                             | दालान       |
| ्र <b>े वि</b>                           | हुनी        |
| ा <b>ोरमदादुर.</b><br>गौर <b>मदादुर.</b> | इंद्र-धनुष  |
| गब्द ऐसे हैं जो वजभाषा में बहुत प्रवित   | ति नहीं थे— |

कुछ शब्द ऐसे हैं जो ब्रजभाषा में बहुत प्रवितत नहीं थै— शब्द अर्थ त्रजोक कर्लंक लॉच रिश्वत ऐछो त्राङ्

सका, लायक इरयादि थोड़े से विदेशी शब्दों का प्रयोग भी इनकी भाषा में मिलता है, परंतु इनका इतना श्रधिक वाहुल्य नहीं है जितना श्रागे चलकर श्रन्य कवियों की भाषा में हुआ। तुलसीदास ने भी श्रद्धों, फारसी शब्दों को शहण किया श्रीर कहीं-कहीं तो विदेशी शब्दों में स्वदेशी प्रस्थय भी लगाए, जैसे—मिसकीनता। केशव संस्कृत के उस वातावरण में पने थे जहाँ के दास-दासी भी देववाणी ही बोलते थे। श्रतः उनकी भाषा में विदेशी शब्दों का कम पाया जाना स्वाभाविक ही है। भिक्ती इत्यादि का पेशा भी विदेशी है, श्रतः उनके लिये विदेशी शब्दों का प्रयोग उपशुक्त ही है। विदेशी वस्तुएँ श्रायः विदेशी नामों ही के साथ हमारे यहाँ शहण कर ली जाती हैं।

श्रव इनको भाषा पर दोषों की दृष्टि से भी विचार कर लेगा आव-रयक होगा। (१) दोषों में 'च्युतसंस्कृत दोष' को बहुत हुरा माना जाता है। व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ प्रायः बहुत खटकती हैं। जब एक बार पाठक या श्रोता को उद्देग हो जाता है तो श्रागे चलकर रख के प्रवाह में भी वाधा पड़ती है। केशव में यह 'दोष' बहुत मिलता है। कुछ उदाहरण—

(क) पीछे मधवा मोहि साप दई।

### ( ५ ) स्यूनपदत्व

पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यो साधु ।

यहाँ पर अर्थ तो यह है कि पानी, पानक, पवन और प्रसु साधु और असाधु दोनों के प्रति एक हो सा व्यवहार करते हैं, परंतु वाक्य में पर्यास सब्दों की न्यूनता से ऐसा अर्थ सरताता से नहीं निकल पाता।

#### (६) अक्रमत्व-

श्रमानुषी भूमि श्रवानरी करौं।

यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि श्रमानुषी तो पहले ही से है श्रव उसे केवल बंदरों से रहित करना ही शेप है।

## (७) अधिकपदत्व---

वहु ऋच कँगूरन लागि गए। तब स्वनै लैंक महें सीम भई।। जनु श्रसि-अवाल अहं धूम मई

यहाँ 'मई' शब्द व्यर्थ है।

( = ) निहतार्थ—जहाँ किसी शब्द का अवसिद्ध अर्थ में प्रयोग हो — विसमय यह गोदावरी, अमृतन के फल देति । केसव जीवनदार के, दुख असेप हरि लेति ॥

विष, तथा जीवन शब्द का श्रर्थं पानी होता तो श्रवश्य है परंहु वह ग्रर्थं बहुत प्रसिद्ध नहीं है।

यों तो रूपों की एकरूपता जनभाषा में बहुत कम मिलती है परंतु केशव के समय तक तो जनभाषा में ज भी नहीं पाई थी, अतः भिन्न-भिन्न कालों में प्रयुक्त होनेवाले प्रयोग प्रायः मिलते हैं। 'देखा' के लिए 'देखियो', 'देख्यो', 'दीख' इत्यादि अनेक रूप मिलते हैं और यह अनेकरूपता कभी-कभी तो एक हो छंद में लिलत होती है। प्राकृत तथा अपअंश-काल की कियाओं के वे प्रयोग जो कालों तथा वचनों का शासन नहीं मानते तथा जिनका प्रयोग सब पुरुषों के साथ होता था केशव में भी मिलते हैं—

### मसन्याधन-

धाहीपात्परतोऽप्यभी नृपतयः सर्वे समभ्यागताः कन्येयं कलधौतकोमलरुचिः कीर्तिश्च लाभारपदम्। नाक्तप्टंन च टात्कृतं न निमतं स्थानः च न त्याजितं देनापीदमहो धनुः किमधुना निवीरमुनीतलम्॥

यह 'हनुमन्नाटक' में इस रूप से त्राया है—

आह्रीपात्परतोऽप्यमी नृपतयः सर्वे समस्यागताः । कन्यायाः कलधौतकोमलरुचेः कीर्तेश्च लामः परः ॥ नाक्चण्टं न च टंकितं न निमतं नौत्थापितं स्थानतः । केनापीदमहो महद्यनुरिदं निवीरसुवीतकम् ॥

नीचे कुछ श्रीर श्लोक उद्धत किए जाते हैं जो प्रायः एक ही रूफ में दोनों नाटकों में मिलते हैं—

क्षो ब्रह्मन्भवता समं न घटते संयामवार्तापि नः।
सर्वे हीनवला वयं बलवतां यूयं स्थिता मूर्धनि॥१॥
यस्मादेकगुणं राराधनिमदं सुन्यक्तमुवीभुजा—
मस्माकं भवउां पुनर्नवगुणं बज्ञोपवीतं बलम्॥२॥
हा सम हा रमण हा जगदेकवीर

हा नाथ हा रष्डपते किमुपेन्नसे माम् इत्थं विदेहतन्यां मुहुरालपन्ती-मादाय रान्नसपतिनैमसा जगाम॥३॥

हारः कण्ठं विशतु यदि वा तीक्णधारः कुठारः

स्त्रीणां नेत्राण्यधिवस्तु नः कजलं वा जलं वा सपैश्यामो ध्रुविमद्द सुर्खं प्रेतभतुँसुँखं वा यदा तद्वा भवतु न वयं त्राह्मणेषु प्रवीराः॥ ४॥

इस अंतिम स्ठोक को केशबदासजी ने इस रूप से लिया है—

मिन्न-भिन्न रामायणों, अनेक पुराणों तथा काव्य-नाटकों से सामग्री ग्रहण की। संस्कृत के काव्यकारों तथा नाटककारों ने अपनी-अपनी आवश्यक-तानुसार रामकथा में अनेक परिवर्तन किए, जिनकी उदावना भक्ति-मिश्रित करपना से की गई। तुलसीदास इत्यादि भाषा-कृतियों ने भी अपनी रुचि के अनुसार, कभी रामचरित को अधिक सुंदर बनाने को तथा कभी कथा की आवश्यकतानुसार, अनेक कृत्यनाएँ कीं। केश्राय-दासजी ने 'रामचंद्रिका' की प्रस्तावना में लिखा है कि वाल्योंकि सुनि ने सुभे स्वम में दर्शन दिए थे। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वाल्योंकि-कृत रामायण से उन्हें अधिक सहायता मिली होगी। पर उनके मंथ को देखने से ज्ञात होता है कि उस रामायण की इनपर बहुत कम खाप पड़ी है। देशव की कथा का ठाँचा अवश्य वाल्मोकि-रामायण से मिलता-सा है। पर यह साम्य अधिक नहीं है।

संस्कृत के दो नाटक ऐसे हैं जिनका बहुत गंभीर तथा विस्तृत प्रभाव तुजसीदास तथा केशवदास दोनों पर पड़ा है। ये 'प्रसन्धरावव' तथा 'हनुमन्नाटक' हैं। तुजसीदास का कुकाव 'हनुमन्नाटक' की घोर प्रधिक था और केशवदास पर घ्रपेचाकृत 'प्रसन्धरावव' नाटक का घ्रधिक प्रभाव पड़ा है। तुजसी का परश्चराम-संवाद 'इनुमन्नाटक' की द्याया है तथा केशव का परश्चराम-संवाद 'प्रसन्धरावव' से प्रभावित है। संस्कृत के इन दोनों नाटकों को मिला कर पड़ने से एक बात घ्राध्य में डाल देती हैं। कुछ श्लोक इन दोनों ग्रंथों में एक हो हैं, या बहुत कुछ मिलते- जुजते हैं। किसने किससे लिया है इसका निर्णय करना कुछ कारणों से च्रास्थन-सा है। प्राचीन विश्वासवानों की धार्मिक श्रद्धा भी निर्णय में बाधा डालती है। प्राचीन विश्वासवानों की धार्मिक श्रद्धा भी निर्णय में बाधा डालती है। प्राचीन विश्वासवानों की धार्मिक श्रद्धा भी निर्णय में बाधा डालती है। प्राचीन विश्वासवानों की घार्मिक श्रद्धा भी निर्णय में बाधा डालती है। प्राचीन विश्वासवानों की घार्मिक श्रद्धा भी निर्णय में बाधा डालती है। प्राचीन विश्वासवानों की घार्मिक श्रद्धा भी निर्णय में बाधा डालती है। प्राचीन विश्वासवानों की मानते हैं कि 'हनुमन्नाटक' स्वयं हनुमानजी की रचना है। इस अध्याय का जक्ष्य इन नाटकों का काल-निर्णय करना नहीं है, यतः इन दोनों नाटकों से छछ मिलते हुए श्लोक देकर हम ग्राने वह सकते हैं—

किताना स्वाभाविक हुन्ना है जोर शसंगति श्रलंकार में भी कैसी संगित ह्या गई है।

वुब्बिदास जब मुल की कथा-धारा में ध्ययवा किसी करपना में परिवर्तन करते हैं तो या तो किसी घृटि के निराकरण के लिए या मूल के आब को परिमाजित करने को ।

चंद्रहास दर मे परितापं, रामचंद्रविरहानलजातम्।

---प्रसन्नराघव ।

सीता के इस कथन में आधुनिक समाज की दृष्टि से एक दोप है। सियाँ प्राय: अपने पित का नाम नहीं लेतीं। पर यहाँ 'रामचंद' नाम का प्रयोग किया गया है जो अचित नहीं हुआ। तुलसी ने इस शुटि को कैसी चतुरता से दूर कियां—

चंद्रहास इह मम परितापं, रद्युपति-विरद्द-श्रनल संजातं ।

जब शवण-वधादि के पथात सीता की श्रिस-परीचा हो चुकती है अस समय 'हज़ुसनाटक' में लिखा है कि सीता भगवान का चरण-स्पर्भ नहीं करतीं। इसका कारण यह बताया गया है कि कहीं सीता की मृणियाँ भगवान के स्पर्श से सुंदरियाँ न हो जानें—

श्रीरामे दियताविनोदिवपुलप्रीतिवमूतीमव, त्मरवेदाम्बुकणावृतास्यकमले दिव्योत्थिता जानकी। श्रागम्याशु ससंभ्रमं बहुतरां भक्ति दधाना पुन-रतत्पादौ मणिकंकणोज्ज्वलकरा नैव स्प्रात्यद्भृतम्।।

सीता राम के साथ इतने दिन रह जुकी थीं ग्रतः यहाँ पर यह संकोच श्ररवाभाविक है क्योंकि ग्रव तक न जाने कितनी बार वे चरण-रपर्श कर जुकी होंगी। तुलसी ने देखा कि भाव तो सुंदर है परंतु समुचित स्थान में न होने से एक प्रकार की श्ररवाभाविकता श्रा गई है। उन्होंने इस श्ररवाभाविकता को दूर कर दिया। विवाह-विधि समाप्त होने पर जब सीता की सखियाँ चरण-स्पर्श करने को कहती हैं तो सीता संकोच-चश ऐसा नहीं कर रही है— कंठ जुठार ५रे अब हार कि फूले असोक कि सोक समूरो। के चितसारि चड़े कि चिता, तन चंदन-चर्च कि पावक-पूरो।। लोक में लोक बड़ो अपलोक सु केसवदास जु होउ सु होऊ। विभन के कुल को भूगुनंदन। सूर न सूर्ण के कुल कोऊ॥

तुलसीदास तथा केशवदासती ने संस्कृत-शंथों से स्था जुनते समय शब्दशः अनुवाद के सिद्धांत का पालन नहीं किया है। उनका उद्देव भावों को काव्योचित डंग से अपनी आणा भें व्यक्त करना मात्र था। तुलसीदास में इस विषय में हम एक विशेषता पाते हैं। वे गृहीत भावों को और भी खुंदर बना देते थे। कभी-कभी मूल अंथों में भी जो तुटियाँ रह गई उनका भी परिमार्जन, संशोधन करके उनको ग्रहण करते थे। एक दो उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देंगे। लक्ष्मण शक्ति लगने से मूर्छित हो गए थे। हनुमानजी की लाई हुई औषधि से वे एकदम चंगे होकर उठ वेठे। उनको देखने से यह पता ही नहीं लगता था कि अमी कुछ देर पहले उनपर बड़ी विपत्ति पड़ो भी। राम भी उनकी घीरता को देखकर आधर्य में पढ़ जाते हैं और उनसे पूछते हैं—

'बत्स ! ५त वती वेदनां न वेरिस ।' 🖫

लचमण तुरंत उत्तर देते हैं— इंग्नमात्रमहं वेचि स्फुटं यो वेति राघनः वेदना राघवेन्द्रस्य केवलं जिल्लानी वयम्।—हनुमनाटक

तुलक्षी ने इस भाव को बहुत ही परिमार्जित करके तथा स्वामाविङ्ग बनाकर यों व्यक्त किया है—

> हृदय घाउ मेरे, पीर रव्वीरे, पाइ सजीविन जागि कहत याँ प्रेम पुलकि विसराइ सरीरे।

लक्ष्मण जब होदा में झाते हैं तो देखते हैं कि राम उनके लिए विलाप कर रहे हैं। झत: उनका यह कहना हिदय घाउ मेरे पीर रघुवारे? वाणं रचःकुलव्नं प्रगुणिवमनुजेनापितं तीच्णमच्णोः फोणेनोद्वीच्यमाणस्त्वदनुजनचने दत्तक्णोंऽयमास्ते॥

इस भाव को देशव ने लिया है। 'रामचंदिका' में रावण अपने दूत को राम के पास कुछ समाचार लेनेको भेजता है। जब दृत लोटकर आता है तो रावण पूछता है कि तुमने रामको कैसे देखा। दृव उत्तर देता है—

भृतत के दंद भूमि पौढ़ हुने रामचंद्र,

मारिच कनक-मृगञ्जालदि विञ्जाए ज्।

कुंभइर-कुंभकर्न-नासाहर-गोद सीस

चरन अकंप श्रद्य-श्ररि-उर लाए ज्॥

देवांतक-नारांतक-शंतक त्यों मुसकात

विभीपन-वैन-तन कानन रुखाए जू।

मेघनाद-मकराच-नहोदर-प्रानहर-वान

त्यों विलोकत परम चुख पाए ज्॥

दोनों उद्दरणों से राम का प्रताप सूचित होता है। परंतु परिस्थिति भेद से एक में अनौचित्य है दूसरे में श्रीचित्य तथा स्वामादिकता। 'हलुमज़ाटक' में तो राम सामने श्रेठे हैं और महोदर उनको दिखाकर जैसा देखता है वैसा वर्णन करता है। 'रामचंद्रिका' में दूत को सामने वैठे हुए राम की श्रोर संदेत नहीं करना है। ऐसी अवस्था में उसका रावण के सामने राम का ऐसे प्रतापपूर्ण रूप में वर्णन करना ठीक नहीं हुआ। वह आखिर रावण का दूत था। उसी के सामने यह राम की 'शृतल का इंद्र' कहता है। इससे दूत में श्रीशप्टता-सी प्रतीत होती है।

चित्र-चित्रणवाले अध्याय में यह दिखाया गया था कि केशव की सीता बहुत-छुछ राधा-सी हो जाती हैं। जगजननी जानकी की जिस रूप में तुलसी ने प्रतिष्ठा की उस रूप में केशव न कर पाए। इसका कारण रामचंदिका के दो वर्णन हैं जो केशवदासजी ने प्रसन्नराघव से लिए हैं। नाटक के उत्तरदायित्व तथा प्रवंध-काव्य के उत्तरदायित्व में भेद है। नाटक में बहुत सी वार्तों का दायित्व पात्रों पर रहता है, परंतु प्रवंध- गौतम तिय-गति सुरति करि, नहिं परसित पग पानि । मन निहँसै रघुनंसमनि, श्रीति अलौकिक जानि ॥

यहाँ तुलसी ने कितने थोड़े में अंथ के भाव को से लिया है। सीता के संकोच का कारण क्या है इसके श्रलग स्पष्टीकरण की शाव-स्यकता ही नहीं रही। 'हनुमलाटक' में स्पष्टीकरण के बाद भी एक प्रक्ष रही जाता है। सीता के इस ज्यवहार का अगवाब पर क्या प्रभाव पड़ा! उन्होंने सीता को कहीं श्रशिष्ट तो नहीं समक्ष लिया? तुलसी ने इस प्रक्ष का श्रवसर ही नहीं रहने दिया। स्वयं उत्तर दे दिया कि भगवान ने इसे भी लोकोत्तर प्रीति का परिचायक ही समझा—

मन विहेंसे रघुवंस-मनि शीति अलौकिक जानि।

तुलसी की योग्यता दिखाना इस अध्याय का विषय नहीं है। अतः उसपर अधिक कहना भटकना ही कहा जायगा। पर संभवतः केशव की योग्यता की परीचा भी इस तुलना से अधिक सरलतापूर्वक हो सकेंगी। केशव ने मूल के आवों को भी कथी-कभी ऐसे स्थानों पर रख दिया कि उनकी कांति बढ़ने के वदले और भी फीकी पड़ गई है। सुंदर-से-सुंदर भाव भी अनुकूल परिस्थितियों की आकांचा रखता है। कथरी में रेशम के बूटे शोभा नहीं बढ़ाते, किंतु अनुपयुक्त ही प्रतीत होते हैं। यही अवस्था केशव ने मूल के भावों की की है। जिन आवों को उन्होंने परिस्थितियों अर्थात् कथा-प्रसंग के सहित उठा लिया है वहाँ तो ठीक है परंतु जहाँ उन्होंने प्रसंग को खंडित कर मनमानी भूमि पर मूल के भाव को खड़ा किया है वहाँ वह भाव सुँह बनाए हुए बैठा प्रतीत होता है। एक उदाहरण लीजिए। 'हजुमनाटक' में जब रावण रणभूमि में जाता है तो महोदर से पूछता है—

रावणः - महोदर ! रामः कुत्रास्ते ?

महोदर:-देव ! पश्य--

श्रङ्को कृत्वोत्तमाङ्गं सवगवलपतेः पादमचस्य इन्तु-भूमो विस्तारितायां त्वचि कनकमृगस्याङ्गरोषं निधाय। पितृवध छा एसरण दिलाकर अपनी और मिला लेना चाहता है। रावण राम पर भी दाँव चलाना चाहता है और परशुराम के फरसे को पाने वे लिए चाल चलता है। इन सब चालों का आधार केरावदास को हनुम आटक में निला—

> रावण--- उरित श्रंगद लाज कळू **परौ**, जनक घातक वात ख्या कही।

> > —रामचंद्रिका

धिनिधगद्गद यानेन येन ते निद्तः पिता । निर्माना बीरवृत्तिस्ते तस्य दूतत्वमागतः ॥

— हनुमन्नाटक।

इसी नाटक में रावण फरसा की माँग कर रहा है—
'श्रवे राम! जःमदग्न्यं निर्जित्य यस्त्वया हरप्रसाद—
परशुगृं हीतस्नं रावणाय प्रयच्य ततस्तव सीतारं प्रयच्यामि'
होइ जु होनी हु होई रहें न मिटे जिय कोटि विचार विचारों।
दे भग्रुनंदन को परसा रचनंदन सीतहि ले पग्र धारो।।
—रामचंदिका।

हैशन के रानण-श्रंगद तथा रावण-हनुमान संवादों पर भी हनुमनाटक का शभान पड़ा है | बहुत से छंद तो मूल के अनुवाद मात्र ही हैं । दो एक उदाहरण—

(१) करत्वं वालितन्द्भवो रष्ठ्यतेद्वाः सः वालिति कः कोवा वानर राघवः समुचिता ते वालिनो विरमृतिः । त्वां वध्या चतुरन्त्रराशिषु परिभ्रान्यन्मुहृतंन यः संघ्यामर्चयति स्म निस्नप कथं तातस्त्वया विस्मृतः॥

—हनुमन्नादक।

कौन के सुत ? नालि के, वह कौन नालि न जानिए ? कौंख चाँपि तुन्हें जो सागर सात न्हात वखानिए॥

कान्य में जब किन किसी बात की पात्रों-द्वारा न कहलाकर स्वयं कहता है तो उस बात का संपूर्ण बोझ किन पर पड़ता है। परंतु केशव ने इसकी चिंता न की। वे दोनों वर्णन 'प्रसन्तरायन' के मूल के साथ उद्धत किए जाते हैं।

(१) मारग की रच तापित है आति 'केसव' सीतिह सीतल लागित ।
प्यौ-पद-पंकज अपर पायिन दे जुचलै तेहि ते सुखदायिन ॥
—रामचंद्रिका ।

अप्युच्चण्डेस्तपनिकरणेस्तापितायां पृथिन्या-मप्यन्येषां कठिनवपुषां दुर्गमे मार्गसीस्नि । प्रेमादेश प्रगुणितधृतश्चेतसा शीतशीता-नमेने सीदा प्रियतमपदैरिक्कितान्भूमिभागान् ॥

--- प्रसन्तराघव ।

(२) मग को अम श्रीपति दूर करें सिय को, सुभ बालक श्रंचल सीं।
श्रम तेऊ हरें तिनको किह केसव चंचल चारु दृगंचल सीं॥
—रासचंद्रिका।

कान्तोनाथ प्रणयमघुरं किंचिदाचञ्चलेन अग्ता अग्ना जनकतनया वल्कलस्याञ्चलेन । चक्रे वीतअमजलकणस्निग्धमुग्धाननश्रीः शांतः आन्तः स पुनरनया लोचनस्याञ्चलेन ॥

"अणुचरहैं।" इतादि से यह भाव नहीं निकलता कि सीता ठीक भगवान के पादांकित स्थानों को कुचल-कुचलकर चल रही थीं। संभ-वतः श्लोक की ध्विन यही है कि प्रेम के कारण सीता उन स्थानों को सुखद मान रही थीं जिनपर भगवान स्वयं चल रहे थे। मूल के भाव में तथा केशव की छाया में कितना अंतर हो गया। सीता के चरित्र पर इसका कैसा प्रभाव पढ़ता है ?

केशव ने रावण में राजनीति दचता दिखाई है। रावण श्रंगद को

धै कहाँ वह ? वीर श्रंगद देवलोक वताइयो। क्यों गयो ? रवुनाथ-वान-विमान वैठि सिधाइयो॥

---रामचंदिका

(२) श्रादो वानरशावकः समतरद्दुर्लंध्यमम्मोनिधि दुर्भेद्यान्प्रविवेश देत्यनिवद्यान्मंपेष्य लङ्कापुरीम्। चिन्त्वा तद्दनर्चिणो जनकर्णा दृष्टा तु भुक्त्वा वर्ने इत्वाऽनं प्रदेहन्पुरी च स गतो रामः कथं वर्ण्यते ॥

#### —हनुमन्नाटक }

श्री रघुनाथ को वानर 'केसव' श्रायो हो एक न काहू हयो जू। सागर को मद सारि 'चिकारि त्रिक्ट की देह बिहारि गयो जू॥ सीय निहारि सँहारि के राचस सोक श्रसोक-वनीहि दयो जू। श्रमकुमारिह मारिके लंकहि जारि के नीकेहि जात भयो जू॥

--रामचंद्रिकः।

राम-वनवास के बाद जब भरत लौटकर आते हैं तो वे राम के विषय में केकेयी से समाचार पूछते हैं। उस स्थल पर प्रश्नोत्तर-सगन्वित एक श्लोक 'हनुमन्नाटक' में श्राया है जिसका बहुत सफल श्रनुवाद केशक ने किया है—

मातस्तातः क यातः सुरपति भुवनं हा कुतः पुत्रशोकात्कोऽनी पुत्रश्चतुर्णा त्वमवरजतया यस्य जातः किमस्य।
प्राप्तोऽसी काननाःतं किमिति नृपिगरा कि तथासी बभापे
मद्याग्रद्धः फलं ते किमित तव धराधीशता हा हतोऽस्मि॥

मातु कहाँ नृप? तात गए सुरलोकहि, नगों? सुत-सोक लए।
सुत कीन सु? राम, कहाँ हैं अबै? बन लच्झन सीय समेत गए॥
वन काज कहा कहि? केवल मो सुख, तोको कहा सुख यामें भए?
तुमको प्रभुता, धिक तोकों कहा अपराध विना सिगरेई हए॥
विचे 'हनुमन्नाटक' से कुछ स्ठोक तथा 'रामचंदिका' से इ

नीचे 'हनुमन्नाटक' से कुछ श्लोक तथा 'रामचंद्रिका' से कुछ छंड़ मिलाने के लिए दिए जाते हैं — परय पश्य सुभटै: स्फुडमार्व भक्तिरेव गमिता न तु राक्तिः । श्रेजिविरिचिती नतु छुष्टिमीलिरेव नमितो न तु चापः ॥

— प्रसद्धाधव ।

सिक्त प्ररी निर्दे भक्ति करी अव। सो न नयो तिल सीस नए सव॥

'रामचंद्रिका' के चौथे प्रकाश में रावण तथा वाणासुर माते हैं तथा हनकी परस्पर क्टनीति-युक्त वातचीत होती है। यह प्रसंग भी 'प्रसन्न-रामन' के प्रथम ग्रंक के प्रमुखार है। केशन ने लिखा है कि रावण म्रीर चाणासुर की विचित्र माकृतियाँ देखकर वहाँ के सब लोग हर गए—

है राक्स दससीस को, दैयत बाहु हजार, कियो सबन के चित्त रस, श्रद्भुत-भय संचार।

परंतु 'प्रसन्तरायन' में सब लोगों के डरने का वर्णन नहीं है, केवल मूखुरक डरता है और मंजोरक से अपनी रचा को कहता है तथा मंजीरक उसे सांत्वना देता है।

र्यं जीरकः — श्रलं 'कातरतया । सकलवीरवृन्दवन्दनीया हि बन्दिजातिः । सक्लवीरवन्दवन्दनीया हि बन्दिजातिः । सक्लयमसमिद्धियु सकलभुवनैकवीरी विपरीतं बर्तिव्यते दशकन्ठः ।

वाण-'श्रये, बहुमुखता नाम बहुप्रलापितायाः कारणम्'

— प्रसन्नराघव 🖡

बहुत बदन जाके, विविध बचन ताके।

--रामचंद्रिका ।-

रावण-श्रिति श्रसार भुज भारही, बली होहुगे बान। 'श्राः, कर्थ रे, पलालभार निरुतारेण भुजभारेण वीर्यन्योऽसि।'

वाणः—त्रलमलीकवान्विमहेण । तदिदं धनुरावयोस्तारतम्यं निरूष्

हमहिं तुमहिं निंह व्सिए, विकास वाद अखंड। अवही यह कहिं देहगी, मदन कदन-कोदंड॥ आया है। सेद देवल इतना है कि वहाँ के नूपुरक तथा मंजीरक यहाँ सुमति-विमति हो गए हैं।

> नटित नरकरायव्यय्यस्त्रायकसः द्विपदशनरालाका मञ्जूपाञ्चालिकेयम् । त्रिपुरमथनचापारोपणोत्किण्टिताना-मतिरनमसवतीव दमाभृतां चित्तवृत्तिः ॥

> > -- प्रसन्नराघव ।

नचित मंच पंचालिका कर संकलित अपार नाचित है जनु नृषम की चित्तगृत्ति सुकुमार।

--- रामचंदिका ।

'वयस्य मजीरक ! कोऽयं शीताकर ग्रहवासनावसन्तलस्मीविलसत्युल-कमुकुलजालमिख्दतं निज्युजनस्कारशाखियुगलं विलोकयंरितष्ठति ।'

> को यह निरखत आपनी, पुलकित वाहु विसाल। स्थि स्वयंबर जनु करी, सुकतित साख रसाल॥

> > —रामचंद्रिका।

श्राकणातं तिपुरमथनोह्ण्डकोदण्डनडां मौबींमुवीवलयतिलकः कोऽपियः कर्पतीइ। तस्यायान्तो परिसरमुवं राजपुत्री भवित्री। क्रूजत्कान्त्रोमुखरजघना श्रोत्रनेत्रोतसवाय॥

#### —प्रसन्नराघव ।

कोड आज राज-समाज में वल संसु को धनु कि । पुनि स्नोन के परिमान तानि सो चित्त में अति दि है। वह राज दोइ कि रंक के सवदास सो सुख पाइदै। नृपद्मन्यका यह तासु के उर पुष्पमाल हिना इदै॥

-राभचंदिका।

श्रनाहत्य इठात्सीतां नाम्यतो गन्तुगुत्सहे । न शृणोमि यदि कृरमाकन्दमनुजीवनः॥

'रायचंदिका' के पाँचवें ग्रंक के प्रारंभ में वर्णन है कि जनकपुर में सबको यह चिंता होने खगी कि अब सीता का विवाह किसके साथ होगा--क्योंकि धगुप तो किसी से दूटता ही नहीं था-तो एक ऋषि-पती एक राजकुमार का चित्र लेकर आई जो राम की आकृति का था। यह क्लपना भी 'मसप्तरादव' के मयम-अंक में है। वहाँ कालत्रयद्शिनी सिंदयोगिनी नैत्रेयी देवी ने वह चित्र शंकित करवाया था। इसके आगे भी पंचम प्रकाश में विश्वानित्र तथा जनक की वात-चीत की जितनी कथा है वह 'वसवरावव' के तृतीय शंक से मिलती है। वहुत-से श्लोक तो एक दम अनुवाद करके रख दिए गए हैं—

शंग इ सात त त्राठक स्त्री भन तीनहु लोक में सिद्ध भई है। वेदत्रयो अरु राजसिरी परिप्रनता सुभ योगमई है॥

श्रंगैरंगीकृता यत्र षड्भिः सप्तमिरछभिः।

नवी च राजलदमीश्च मोगविद्या च दीन्यति॥

जिन अपनो तन स्वर्न, मेलि तपोमय अप्ति मैं।

कीन्हों उत्तम वर्न, तेरै विश्वामित्र ये॥

यः कांचनमिवातमानं निच्चियाशी त्रीमये।

वर्णोत्वर्षं गतः सोऽयं विवामित्रो मुनीवरः॥

राम | इत्यो मारीच जेहि श्रव ताइका सुवाहु ।

लच्मण की यह धनुष दें तुम पिनाक की जाहु॥

मारी यमारी चतुरं सुवाहोरपवारणम् ।

न्यस्थतां लदमणकरे ताटकाताडनं धनुः॥

'रामचंदिका' का सातवाँ प्रकाश 'प्रसन्तराधव' नाटक के चतुर्थं अंक के अनुसार है। देशव ने लिखा है कि परखराम की पहिले यह अम हो गवा ि शंकर के धनुष को सवण ने तोड़ा है। इस श्रम का कारण यह था कि बामदेव तो यह कहना चाहते थे कि धनुव राम ने तोड़ा है, परंतु

तिपुरमथनचापारोपणोरकणिरता धी-र्मम न जनकपुत्री पाणिपद्ममहाय। त्रिपतु नहुलनाहुन्यूहिनन्यूहमाला-

वलपरिमलहेलाता एडवाडम्बराय ॥ प्र० राघव ।

'केसव' और ते और भई गति जानि न जाय कछ करतारी।
स्रन के भि लवे कहँ आय मिल्यो दसकंठ सदा अविचारो॥
वादि गयो वक्तवाद मुशा इह भूलि न भाट सुनावहि गारी।
चाप चढ़ाइहाँ कीरति को यह राज करे तेरी राजकुमारो॥

-रामचंदिका >

वाणस्य वाहुशिखरैः परिपीड्यमानं नेदं धनुश्चलति किंचिदपीन्दुमौलेः। कामातुरस्य वचसामिव संविधानै-

रभ्यधितं प्रकृतिचारमनः सतीनःम्॥
कोटि उपाय किए कहि 'क्शव' देहूँ न छाँदत भूमि रतीको।
भूरि विभूति-प्रभाव सुभावहि ज्यों न चलै चित योग-यतीको॥
—-रामचंद्रिका ।

डगे न संभु सराहन कैसे। कामी-वचन सती-मन जैसे।
— रामचरित मानस ।

रावण यह प्रतिज्ञा करके वेठ जाता है कि जब तक में अपने किसी सेवक को आर्त वाणी न सुन्या तब तक यहाँ से न जाऊँगा। इतने ही में कहीं किसी ने एक राचस को वाण से मार दिया और वह चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाहट सुनंकर रावण उसकी रचा करने के वहाने वहाँ में चला जाता है। यह कल्पना भी 'प्रसन्नराघव' के प्रथम अंक की है—

अव सीय लिथे विन हों न टरों।

कहुँ जाहुँ न तो लिय नेम धरौ॥ जवलौं न सुनै। अपने जनकों।

गरत सन्द इते तनको॥

मोवीं धनुस्त तुरियं च विभति मीं शीं

वाणाः कुशाश्च विलल्लान्त करे सितायाः

थारोज्ज्वलः परशुरेष कमण्डलुश्च

तद्दीर शान्तरसयोः किमयं विकारः॥

मिलान करने को यहाँ कुछ स्थल ही उद्धत किए जा सकते थे। धिमचंद्रिका' तथा इन दोनों ग्रंथों का साम्य देखा जा सकता है। श्रीर की संस्कृत-साहित्य के अनेक भंग हैं जिनका प्रभाव केशवदास के मंथों पर पड़ा है। संस्कृत-साहित्य से हिंदी का सदा से पोषण होता आया है। जुलसी, सूर, विहारी इत्यादि अनेक कवियों ने संस्कृत की उक्तियों को लिया है।

## १०. आध्यात्मिक सिद्धान्त

श्रुति तथा रुप्टितयों का आश्रय लेकर जो संबदाय भारतवर्ष में अति। प्रत हुए उनमें श्रहेतवाद तथा हैतवाद के श्रनुसार दो मुख्य शाखाएँ हुई। 'नेह नानाऽस्ति किञ्चन' 'एकं सिद्धमा बहुधा वदन्ति' इध्यादि स्पष्ट श्रहेत के समर्थक वचन मिलने पर श्रागे चलकर श्राचायों ने श्रनुभव किया कि पारमाथिक दृष्टि से जीव-ब्रह्म की सत्ता एक होने पर भी उपासना की दृष्टि से यह श्रावश्यक है कि जीव श्रीर बहा दोनों निज्ञ सान जिए जावें। प्रथम तो इस वात का प्रयास नहीं किया गया कि इस हैतबाद की सत्ता श्रुति स्मृति के पृष्ट समाणों पर रखी जावे, परंतु श्रागे चलकर उपासना-मार्ग के श्राचायों को हैतनाद का इतना शामह हुआ कि उन्होंने श्रहेतवाद का खंदन कर अपने वाद को ही श्रुति-स्मृतियों से प्रमाणित सिद्ध कर देना चाहा। इन दोनों के प्रमाणमूत ग्रंथ वेद, उपनिपद् तथा व्यासस्त्र ही हैं। परंतु

उनके मुँह से 'राम' यह पूरा नाम निकलने ही नहीं पाता केवल 'रा' अचर सुनते ही परशुराम समझ लेते हैं कि अपराधी रावण है। ऐसे ही अम का वर्णन 'प्रसन्तरावत्र' में भी है परंतु कुछ भिन्न प्रकार से। वहाँ परशुराम पूछते हैं कि धनुप किसने तोज़ तो तांडावन उत्तर देते हैं—

सुवाहुगारीचपुरःसरा श्रमी,

निशाचराः कौशिकयज्ञानिः।

वरो स्थिता यस्य-

वस, तांडायन के गुँह से इतना निकलते ही परशुराम समझ लेते हैं कि श्रपराधी रायण है। वास्तव में उपर्युक्त श्लोक का भाव राम तथा रावण दोनों की श्रोर लगाया जा सकता है। परशुराम—

श्रित कोमल नृष सुतन की श्रीवा दलीं श्रपार।
श्रव कठोर दसकंठ के काटह कंठ कुठार॥
नृषरातसुकुमारकंठनालीकदनकचा कुरालः परश्वधो मे।
दशवदनकठोरकंठपीठीकदनविनोदविदग्धतां दथातु॥
राम के स्वरूप को देखकर परशुराम सुग्ध हो जाते हैं श्रीर कहते हैं—
वालक विलोकियत पूरन पुरुप गुन,

मेरो मन मोहियत ऐसी रूप थाम है। वैर जिय जानि वामदेव की धनुष तोरी,

जानत हों वीसविसे रामवें काम है।।

यह करपना भी 'केशवदास ने 'प्रसन्नराघव' से ली है परंतु वहाँ वह वड़े सुंदर ढंग से आई है। परशुराम कहते हैं—

'अर्थमुग्धः खल्दय जनो यदेनं काम इति वक्तन्ये राम इति जल्पति' परशुराम के स्वरूप का वर्णन—

कुसमुद्रिका समधे शुवा कुस श्रौ कमंडल को लिए। किट्मूल श्रौनिन तकैसी मगुलात-सी दरसे हिये॥ भनु वान तिच कुठार 'केसन' मेखला मृगचर्म स्यौ। रघुकोर को यह देखिए रस भीर सात्विक धर्म स्यो॥ गर्मवांशो जीवलोके जीवभूतः सन'तनः।

केशबदासजी जीव को बहा का प्रतिविव मानते हैं। उनका सिद्धांत दूसरे हैंतवादी भक्तों की श्रपेचा श्रहेतवाद के बहुत पास ही नहीं पहुँच जाता, अहेतवाद ही हो जाता है।

बहा-जीव का विचार करने के बाद जगत का ग्रक्स जाता है। कुछ वेदांती जगत को मिध्या मानते हैं और कुछ कहते हैं कि जगत बहा की कृति है परंतु इसके स्वरूप में कोई चिरस्थायी वास्तविकता नहीं तथा इस नामरूपातंमक ग्रावरण के परे जी सचा है वही सत्य है। धगन को मिध्या माननेवालों में भी पो संप्राय हैं। एक कहता है कि जिस प्रकार स्वम्न में नाना दश्य दिखाई पड़ते हैं परंतु उनमें वास्तविकता नहीं होती उसी ग्रकार यह जगत थी हमारी कवपना की स्टिन्ट है इसमें कोई यथार्थ सत्ता नहीं। दूसरे कहते हैं कि नात् को मिथ्या कहने का यह भाव नहीं कि यह है तो नहीं, निथ्या से केवल इतना ताल्पर्य है कि यह नाम-रूपात्कक जगत नथा तथा पित्वर्तनथील है। केशवदासजी जगत को कावपनिक नहीं बताते, वे इसे अगवान की रचना कहते हैं—

तुम्हहीं जु रची रचना विचारि, तेहि कौन भौति समकौ मुरारि।

परंतु वे भी इस संसार को मूडा ही कहते हैं और सूडा कहने से छनका तालपर्य केवल यह है कि यह नश्वर है तथा इसके नाम और रूप चणभंगुर हैं। वे कहते हैं कि यह सस्य-सा प्रतीत होता है क्योंकि यह किशी सन्वे की रचना है—

भूठो है रे भूठो जग राम की दोहाई, काह साँचे की कियो ताते साँचे सो लगत है।

केशव संसार से संतुष्ट नहीं प्रतीत होते । स्थान-स्थान पर संसार के लिए उनके जो उद्गार निकलते हैं उनसे यहीं प्रतीत होता है कि वे संसार के शिवय में वे कैसे निराशावादी थे यह उनकी इस एंकि से स्पष्ट हो जायंगा—

समित महासुनि सुनिष, जग महं सु:ख न गुनिष।

दृष्टिभेद से इन्हीं तीनों का श्राधार लेकर एक-दूसरे से नितांत भिन्न प्रतीत होते हुए दो संप्रदाय समानांतर चलने लगे। श्रश्नी छुछ दिन हुए स्वामी वल्लभाचार्यं जो ने द्वैत-श्रद्धेत के पार्थं को बहुत छुछ दूर कर देने का सफल प्रयत्न किया। द्वैतवाद की शास्त्रीय प्रमाणों के श्राधार पर प्रतिष्ठा हो जाने पर भी भारत की जनता श्रपने संस्कार को हटा न सकी। यह प्रशाना संस्कार वहीं था जिसकी पुनः स्थापना बौद्धों के शून्यवाद के स्थान पर स्वामी शंकराचार्य ने को थी। यह था वैदिक ब्रह्मवाद । सुसत्त-मानों का कटर एकेश्वरवाद भी इस 'तत्त्वमिस' के सामने ठहर न सका। मुसलमानों संस्कारों में पले हुए लोगों के मुँह से भी ऐसे उद्गार निक्रलने ही लगे—'तृ तृ करता तृ भया मुक्तमें रही न हूँ। वारी तेरे नाम पर जित देखूँ तित त्ँ।" पारमार्थिक दृष्टि से श्रद्धैतवाद जनता को स्वीकृत होते हुए भी अक्तिमार्ग में सेवक-सेटय-माव की स्थापना हुए विना न रह पाई। इसी वात का स्पष्ट संकेत तुललीदासजी ने भी जो संपूर्ण जगत को 'सियाराम मय' जानते थे श्रीर जिन्होंने घट घट में उसी एक के दृर्शन किए थे, इन शब्दों में किया है।

सेवक सेव्य-भाव वितु भव न तरिय उरगारि।

इसीसे मिलता-जुलता भाव प्रायः भक्तिमार्ग के सब कवियों का था। वे पारमाथिक दृष्टि से तो जीव-ब्रह्म का एकत्व मानते थे, परंतु लौकिक दृष्टि से मगवान का दास ही होकर रहना श्रधिक पसंद करते थे। केशव के आध्यात्मिक सिद्धांत 'रामचंद्रिका के' २५ में प्रकाश में तथा 'विज्ञान-गीता' में मिलते हैं। राम-वशिष्ठ के संवाद में उन्होंने श्रथने श्राध्यात्मिक पन्न को स्पष्ट कर दिया है—

सव जानि बूिभयत मोहि राम,

स्रानिए सो कहों जग बाह्यनाम ।

जिनके असेष अतिविद्य-जाल,

तेर जीव जान जग में स्रपाल ॥

इसमें गोता की इस पंक्ति की छाया पड़ी है—

तथा हुःख में एक समान रहता हुआ जो शहंकार छोड़ देता है उसे परम पद अवस्य प्राप्त होता है—

राग दोश विन कैसे हुं, धर्मा वर्म जु होय।
हमैं सीक उपजें न मन, कर्जा महा सु लांय॥
भोज अभोज न रत विरत, नीरस सरन समान।
भोग होय अभिमान विन, महामोगि वेहि मान॥
तथा—

श्रापुन सी अवलोकिए, सवही युक्त-अयुक्त । श्रहंभाव मिटि जाय जो, कौन वद को मुक्त ॥

वीता में अनासिकियोग अथवा निष्काम कर्मयोग का जो सिद्धांत अतिपादित किया गया है उसी का समर्थन तथा अतिपादन देशवदास ने किया है। उनकी विवेचन-शैली भी शास्त्रीय है। नीचे की पिक्तयों में उन्होंने अपने सिद्धांत को और भी स्पष्ट कर दिया है —

निरा-वासर वस्तु विचार करें मुख साँच दिए करना थन है। अब नियह संबह धनं कथान परियह साधुन को गतु है। कहि केंध्व योग जगे दिय भीतर, वाहर भोगन स्थों ततु है। यन हाथ सदा जिनके तिनको वन ही घर है, वर ही बतु है।

साधुझों की संगति, शम, संतोष तथा विचार इन चारों को वे सुक्तिपुरी के प्रतिहार मानते हैं—

> सुक्ति पुरी वर द्वार के, चार चतुर प्रतिहार। साधन को सत्संग सम, अरु संतोष विचार॥

> > --रामचंद्रिका ।

यही दोहा कुछ परिवर्तित रूप में विज्ञान गीता में भी आया है— स्वित्त प्रतिहार के, चारि चतुर प्रतिहार। साधन के सुभ संग श्रव, सम संतोष विचार॥

—विज्ञानगीता।

वे तृष्णा तथा कामवासना को जोव के मार्ग में बड़ा आरो बाधक मानते थे। देखिए तृष्णा को कितने भयानक रूप में सामने लाते हैं— पाइ बड़ो कहुँ घाट न केसब, नयों तरि जाय तर्गिनि तृष्ना।

'काम' एक भयानक डाकू के रूप में उपस्थित किया जाता है— और को 'केसव' लूटतो जन्म अनेवान के तपसान को पोतो। तो सम लोक सबै जग जातो जुकाम बड़ो वटपार न होतो॥

कि काम, कोध इत्यादिकी डाक्, चौर इत्यादिके रूप में अयानकता मकट करने तथा हमारे हृदयों में उनके प्रति विरक्ति उत्पन्न करने में शीव्र समर्थ होता है। काम कोध इत्यादि के बीच में फँसे हुए बेचारे जीव को देखिए यहाँ कैसी दुर्दशा हो रही है—

खेंचत लोभ दतो दिसि को, गिह मोह महा इत को सिहि डारे। कँचे ते गर्थ गिरावत, क्रोधहु जीवहि लूहर लावत भारे॥ ऐसे में कोढ़ की खाज ज्यों केसव मारत का महु वान निवारे। मारत पाँच करे पँचकूटहि कालों कहै जग जीव विचारे॥

संसार के दु: खों को देख उनके हृदय में वैराग्य की एक अखंड धारा वहा करती थी जिसका आभास हमकी उनके ग्रंथों में स्थान-स्थान पर मिलता है। जिन विपयों का उनके हृदय से सामंत्रस्य था उनका वर्णन उन्होंने बड़ी सरलता तथा सहृदयता से किया है। स्थान-स्थान पर उनकी वैराग्य-सिक्त तथा उदासीनता की उक्तियाँ उनके हृदय की एक विशेष वृत्ति की ओर संकेत करती हैं। वे अपने चित्त को बार-वार यम-खोंक की याद दिलाते हुए पाए जाते हैं—

हाथी न साथी न घोरे न चेरे गाँव न ठाँव को नाम विलैहै।

तात न मात न मित्र न पुत्र न कित्त न अंग्हू संग न रहे।।

केसव काम को राम विसारत और निकाम न कामिह ऐहै।

चेत रे चेत अजो चित अंतर अंतक लोक अकेलोहि जेहै॥

संसार के इस दुःख से छुटकारा पाने के लिए वे नताते हैं कि सुख

जो नाना वासनाएँ छत्पन हुया करती हैं ने जन्म-मरण की धारा को शुष्क नहीं होने देतीं—

वग की कारन एक मन, मन की जीत अजीत।

परंतु इस मन को वश में करना अत्यंत कि हन है, इस बात को वे अच्छी तरह समझते थे। इसलिए उन्होंने कहा है कि धोरे-धोरे इस और प्रयत्त होता रहेगा तो कभी-न-कभी मन अवश्य वश में हो जावेगा। अन के वश में हो जाने से सब इंडियाँ उसी प्रकार वश में आ जावेंगी जिस प्रकार सर्प हा मंत्र जाननेवाले के वश में विषधर सर्प हो जाते हैं —

इरें इरें मनु ऐचिके, कीजे मन की हाथ। इंद्रिय सर्प समान हे, गारुड़ मन के साथ॥

—विज्ञानगीता।

परंतु इन सब बातों के साथ-साथ वे भक्ति को तथा नामस्मरण की आवश्यकता भी समझते थे। इसीलिए ऐसे उद्गार प्रकट किए हैं — सबको साधन एक जग, राम तिहारी नाम।

— रामचंद्रिका।

जब सव वेद-पुरान नसेहैं। जय-तप तीरथहू मिटि जैईं। दिज सुरभी नदि कोड विचारे। तब जग केवल नाम उधारे॥

—रामचंद्रिका।

यह सब होते हुए भी केशव के अंथों में भक्ति की वह गंभीरता तथा सरसता नहीं है जी तुलसी इत्यादि क्वियों में पाई जाती है।

# ११. कुछ उद्देगजनक बातें

व्यासजी ने 'श्रिप्तिपुराण' में दोषों का जचण करते समय उन्हें 'उद्देगजनक' कहा है श्रीर दोषों के सात विभाग किए हैं। इसमें संदेह यद्यपि त्रागे चलकर भक्ति-मार्ग में प्राणायाम इत्यादि करने की उत्तां श्रावश्यकता नहीं समभी गई परंतु भागवत में अष्टांग योग के प्रकरण में प्राणायाम इत्यादि पर बहुत जोर डाला गया है। इतना भेद अवस्य है कि भागवत में वर्णित अष्टांगयोग हठयोग से बहुत दूर रहता है। केशवदासजी ने भी प्राणायाम को आवश्यक माना है। राभचंदिका तथा विज्ञानगोता दोनों प्रंथों में प्राणायाम के प्रकरण को उन्होंने उठाया है।

जो चाहै जीवन अति अनंत, सो साध प्राणायास मंत । सुर्भ पूरक कुंभ त मान ज नि, अरु रेचका दि सुखदानि मानि॥

—रामचंद्रिका ।

#### तथा---

क्रम-क्रम साथै देह एहि, केसन प्राणायाम । कुंभक पूरक रेचकनि तौ साथै मन काम ।।

—विद्यानगोता।

स्थान स्थान पर उन्होंने पूना की आवहयकता भी बताई है। परंतु यह पूजा आजकल की पूना से भिन्न है। रामचंदिका में शिन के मुँह से पूजा को व्याख्या की गई है—

> पूजा यहै उर श्रानु । निन्यांज धरिष ध्यानु ॥ यो पूजि घटिका एक । मनु किए याज अनेक ॥

> > -रामचंद्रिका।

इसी पूजां को कुछ छोर विस्तृत रूप में विद्यान गीता में लिखा है— श्रानह ज्योति हिएँ अविनासी। श्रच्य निरंजन दीप प्रकासी॥ निश्चल वेद समाधि विहारे। वासना श्रंग पतगनि जारे॥ सुद्ध स्वभाव के नीर नश्चै। पूरन प्रेम समाधिहि लावे॥ मूल चिदानँद फूलनि पूजै। श्रोर न केसव पूजन दूजे॥ वे जीव के बंधन का सुख्य कारण सन को सानते थे। सन के श्रंदर पिता की आज्ञा से वन को जा रहे हैं। उस समय वे कौशक्या को पाति-वत का उपदेश दे रहे हैं—

नित पति पंथि चिलिए। दुख सुख को दल दिलए।
तन-मन सेवह पति को। तव लहिए सुभ गति को।।
जोग जाग व्रत प्रादि जु की जै। न्हान गान-गुन दान जु दी जै।
धर्म कम सव निष्फल देवा। हो हि एक फल के पतिसेवा।।

वास्तव में उपहेश बहुत सारगित है श्रीर भगवान् रामचंद्र स्वयं दे रहे हैं, परंतु अगवान होने पर भी वे कीशक्या के पुत्र हैं, श्रतः उनके शुँह से भाता को यह उपदेश फवता नहीं। एक वात श्रीर है, कीशक्या ऐसी साध्वी श्री को किसी के भी द्वारा पातिनत का उपदेश श्रप्तासंगिक ही होगा, क्योंकि जब उपदेश दिया जाता है तो यह पहले मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति को उपदेश श्री श्रावश्यकता है। परंतु यहाँ कोई ऐसी वात न थी। तुलसीदास ने भी सीता के सामने श्रनुसूया के द्वारा पातिनत पर कुछ शिलाएँ दिलवाई थीं। उन शिलाशों के अंत में दुलसीदासजी की श्रहस्या सीता से यह कहना नहीं भूली कि यह उप देश तुम्हारे वहाने साधारण खियों को दिया गया है। यही कारण है कि श्रहस्या द्वारा दिया हुआ उपदेश खटकता नहीं।

केशब्दास सनाट्य ब्राह्मणा थे। अपनी जाति के प्रति प्रायः मनुष्यों में दुख पचपात होता ही है। परंतु जिस ढंग से केशबदासजों ने सनाट्यों के महत्त्व को बढ़ाने का प्रयत्न किया है वह बहुत उचित नहीं हुआ। 'रामचंदिका' में स्थान-स्थान पर सनाट्यों का गुजा-गान किया गया है। बारंभ ही में गणेश, सरस्वती तथा रामबंदना के बाद केशब यही घोषणा करते हुए दिखाई एड़ते हैं —

सनाळागाति गुनाळा हैं, जग पिछ सुद्ध स्वभाव।

जव समचंद्रजी 'उपयुक्त दानी कौन है' इस विषय में प्रश्न करते हैं तो अरद्वाज ऋषि भी—जिनके समय में सनाव्य, कान्यकुटज इत्यादि नहीं कि उन सात प्रकारों के श्रंतगैंत प्रायः सभी दोष श्रा जाते हैं, परंतु फिर भी जिस प्रकार कान्य के गुणों की गणना नहीं हो सकती उसी प्रकार दोष भी नहीं गिने जा सकते । श्रळंकार तथा भावन्यंजना इत्यादि श्रध्यायों में बहुत से दोषों की चर्चा हो चुकी है, यहाँ केवल उन्हीं वातों पर प्रकाश डाला जायेगा जो पहले नहीं उठाई गई हैं; परंतु, जिनके कारण सभ्य तथा सहदय पाठकों के हदय में एक प्रकार की खिलता तथा कुरुचि उत्पन्न होती है । दोषों की व्याख्या करते समय केशव-दासजी ने स्वयं कहा है—

्राजत रंच न दोषयुत, कविता बनिता मित्र। बुंदक हाला परत ज्यों, गंगाजल अपवित्र।।

जिस प्रकार एक बूँद सदिरा पड़ने से गंगाजल अपित्रत्र हो जाता है उसी प्रकार जरा-सा भी दोष होने से किवता अपने उद्देश्य से पितल हो जाती है। फिर भी न जाने न्यों दोषों के इस भयागक प्रभाव को जानते हुए भी केशवदास अपनी किवता में उन्हें न बचा सके। केशव के कुछ समर्थक विद्वानों का मत है कि केशव काज्य-शाख के आचार्य थे अता उनके लिए यह अनिवार्थ कर्तव्य था कि वे दोपों के भी उदाहरण रखते। रीति-मंथों की रचना करने में ऐसे तकों से काम लिया जा सकता है परंतु शुद्ध काव्य के क्षेत्र में जब कोई किव उत्तरता है तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वह अपनी किवता में दोष भी रखे। ऐसी अवस्था में यही प्रतित होता है कि वे अपनी असमर्थता से इन दोषों को न बचा सके। दोपों का बाहुल्य उनके प्रंथों में इतना अधिक है कि वह सुंदर स्थलों पर भी अपना प्रभाव डालता है और वे स्थल उतने चमकने नहीं पाते।

श्रन्छे से श्रन्छ। उपदेश यदि किसी श्रनधिकारी के द्वारा दिया जाता है तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। कोई पुत्र श्रपनी माता श्रथवा पिता को शिचा दे तो उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा! रामचंद्रजी ग्यारिस निंदत हैं मठधारी, आयत है हरिभक्तन भारी। गैरो भायो करहु जो, रामचंद्र हित मंडि। कीजै दिन यहि मठपती, और दंड सब छंडि॥

किस देश में कीन-कीन वस्तुएँ होती हैं, इस वात पर ध्यान न रख जो वर्णन किया जाता है उसमें देश-दिरोध-दोष हो जाता है। देशव-दासजी ने भी ऐसे वर्णनों को दोपयुक्त माना है और दोष के उदाहरण में लिखा है—

यलयानिल मन हरत इठि, सुदृद नर्मदा-कूल । सुवन सघन .घनसारमय, तरुवर तरल सुफूल ॥

पर अपने वर्णन में इस बात पर ध्यान न रख कि कहाँ कौन-कौन वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं कहना प्रारंभ कर देते थे—

एला ललित लवंग, संग पुंगीफल सोहैं।

डन वर्गों में ये वस्तुएँ तो संभवतः न उत्पन्न होती होंगी। स्रोता की श्रीम-परीचा के समाप्त होते ही, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा इत्यादिक देवता दशस्थ जी को लिए दिए वहाँ थ्रा पहुँचते हैं।

इंद्र वरन यम सिद्ध सव, धर्म-सहित धनपाल। नहा रुद्र ले दसरथहिं, आइ गए तेहि काल॥

श्रीर इन लोगों ने साची दी कि सीता संतत शुद्ध हैं। बस, यह सुनते ही सीता को 'श्रीरामचंद्र हँ सि अंक लगाय लीन्हों।' चाहे उस समय पदी की प्रधा न रही हो, परंतु फिर भी गुरुजनों के संपुत्त ऐसा आलिंगन उस समय भी बहुत उचित नहीं समझा जाता रहा होगा। कभी कभी तो वे सामाजिक शिष्टता की श्रीर इतना ध्यान रखते हैं कि छोटी-से-छोटी बात को 'भी लिखने से नहीं चूकते श्रीर कभी कभी ऐसे महत्व के स्थलों पर चूक जाते हैं। रामचंद्र जी के श्रयोध्या लीटने के समय जब शहुन्न लक्ष्मण के पेर धोने की श्राते हैं तो लक्ष्मण राम के सागने पैर खुलवाना श्रनुचित समझ श्रीट में जाकर पैर खुलवाते हैं—

जातियों के उपभेर न हुए होंगे — तनाड्यों की हो सिफारिश करने लगते हैं—

तार्हें ऋषिराज तवे तुन छाँड़ी, भूरेव सनाट्यन के पद माँड़ी।
सनाट्य जाति सर्वदा, यथा प्रनीत नवैदा।
भजें तजें ते संपदा, विरुद्ध ते असंपदा।
सनाट्य-वृत्ति जो हरे, सदा समूल भी जरें।
अकाल मृत्यु सो भरे, अनेक नक सो परे।।
सनाट्य-पूजा अव-भोव हारी। अखंड आखंडल-लोकधारी।।
अभेष लोकाविध भूभिचारी। समूल नासै नृप दोषकारी।।

वैशवदासजी ने प्राचीन प्राचार्यों के समान काल-विरोध दोव स्वयं माना है, परंतु प्रापने काच्य में इस दोष को बचाने को ग्रावश्यकता नहीं समझी। पांडवों का वर्णन — जो कि एक युग के पश्चात हुए थे— रामचंद्रजी के समय में किया गया है। दिवाली में जुगा खेलने की प्रथा तथा फाल्गुन की श्रश्लीलता त्राजकत की बातें हैं, उस समय इनकी चर्ची करना बहुत खटकता है। यवन, जैन तथा वाममागियों का वर्णन त्रेतायुग में कर दिया गया है—

पांडव की प्रतिमा सम देखी। श्राजुन भीम महामित लेखी।।
फागुहि निलज लोग देखिए। जुवा दिवारी को लेखिए।।
यमनादि के श्रपवाद क्यों हिज छोड़िहै कपिलाहि।
दूषत जैन सदा सुभ गंगा। छोड़हुगे बहु तुंग तरंगा।।
निदत है तव नामहि वाभी। का कहिए तुम श्रंतयांभी॥

मठधारियों से केशवदासजी बहुत अप्रसन्न रहते थे। इसका वास्त-विक कारण क्या था यह तो नहीं कहा जा सकता, परंतु मठाध शों की निंदा उन्होंने स्थान स्थान पर की है और श्वानवाले प्रसंग की कलपना तो संभवतः इसीलिए की गई है। मठों की स्थापना बहुत पिछले समय में बौद्धों के अनुकरण पर शंकराचार्यजी के समय से होने लगी थीं। अतः मठाधीशों का वर्णन न्नेतायुग में ठीक नहीं हुआ। जलंडारों की साधारण परिभाषा से ही यह ध्यनि निकजती है! वे कहते हैं—'कान्यद्योमाकरान् धर्मानलंडारान् भचन्ते'। ऐसा ही प्राचार्य वामन की संपत्ति है। ऐसी ध्यस्था में केशव का यह 'नम्न दोप' भी व्यर्थ हैं। जाता हैं। 'पंगु दोप' के अंतर्गत 'छंदोमंग' 'यतिसंग' इत्यादि दोप आ जाते हैं। देशव का 'वधिर दोप' दंडी के 'प्राम्यता दोप' से मिल जाता है। 'पंच दोप' वहाँ साना गया है जहाँ किन को किन-संगदाय में एक प्रकार से मान ती गई वातों का जान नहीं होता।

्त दोवों डे श्रतिरक्त तंरह निल्लिखित श्रीर दोष भी माने गए हैं। (१) त्रागन, (२) तीनरस, (३) यितसंग, (४) व्यर्थ, (५) श्रवार्थ, (६) श्रीनत्रम, (७) क्रांकह, (म) पुनहित्त, (१) देत-विरोध, (१०)क्रांख-विरोध, (११) लोक-विरोध, (१२) न्याय-विरोध, (१३) श्रागम-विरोध। इनमें ने यहुत-ते दोप दंदी के श्रनुसार हैं। दोषों के उदाहरण भी क्रेशव के जिल्लादर्श से श्रनुवाद करके राज दिए हैं। केशव का 'यितमंग दोष' दंवी का 'यितमंग दोष' हैं। वेशव के तथा दंदी के जन्म मिलते हैं। क्ष्री का 'यितमंग दोष' हैं। वेशव के तथा दंदी के जन्म मिलते हैं। क्ष्री का 'यितमंग, कात-विरोध, कात-विरोध, नीति-विरोध तथा श्रागम-विरोध के सि सी देश के श्रनुसार हैं। नामण तथा क्रीं-क्रीं उदाहरण भी दंदी के कि सी देश के श्रनुसार हैं। नामण तथा क्रीं-क्रीं उदाहरण भी दंदी के कि सी देश के श्रनुसार हैं। नामण तथा क्रीं-क्रीं उदाहरण भी दंदी के कि सी देश के श्रनुसार हैं। नामण तथा क्रीं-क्रीं उदाहरण भी दंदी

पीके दुरि सतृज्ञ सीं, तखन धीवार पायँ।

यहाँ तो केशव को इस शिष्टता का भी ध्यान रहा श्रीर वहाँ ब्रह्मा इत्यादि के सामने राम के द्वारा सीता का श्रातिंगन करवाया।

# १२. कविद्रिया तथा संस्कृत के आचार्य

'कविप्रिया' में देशव ने सोलह प्रभाव रखे हैं। पहले दो प्रभावों में किव ने अपने तथा अपने आश्रयदाता के वंशों का सविस्तर वर्णन किया है। तोसरे प्रभाव से वास्तविक पुस्तक प्रारम्भ होती है। तोसरे प्रभाव में काव्य-दोषों का वर्णन किया गया है। देशव ने सब मिलाकर अठारह दोष माने हैं। वे दोष ये हैं—

श्रंथ विधर श्ररु पंगु तिज, नश्न मृतक मितसुद्ध । श्रंथ-विरोधी पंथ को, विधर सु सन्द- विरुद्ध ॥ श्रंद-विरोधी पंगु गिन, नश्न जु भूषनशीन । मृतक कहावै श्रर्थ विनु, 'केसव' सुनहु प्रवीन ॥

ग्रंध, बिधर, पंगु, नम्न ग्रीर एतक ये पाँच दोप हुए। इन नामों का उल्लेख संस्कृत के किसी ग्राचार्य ने नहीं किया है, संभवतः ये केशव की उद्भावना के फल हैं। 'एतक दोष' देशव ने वहाँ माना है जहाँ वास्तव में कोई ग्रर्थ न हो, परंतु जब तक शब्दों का कुछ अर्थ न निकले तब तक काव्य-संज्ञा ही नहीं हो सकती। ऐसी ग्रवस्था में 'एतक-दोष' काव्य का दोष नहीं है। ग्रलंकार रहित कविता को केशव ने 'नम्न दोष' युक्त माना है। संस्कृत के ग्राचार्यों की बायः संमित है कि ग्रलंकार काव्य की शोभा-गृद्धि में सहायक तो ग्रवस्य होते हैं परंतु ये काव्य के ग्रानवार्य धर्म नहीं हैं। ग्रलंकारों की योजना के विना भी काव्य हो सकता है। यही वात सस्मद ने 'अनलंकुती पुनः कािप' के द्वारा कही है। दंडी ने भी ग्रलंकारों को काव्य का श्रानवार्य अंग नहीं माना है। उनकी

श्रसावनुपनीतोऽपि वेदानधिजगे गुरोः। स्वभावशुद्धः स्फटिको न संस्कारमपेवते॥——दंही।

इस प्रकार मिलाने से यह निष्कर्ष निकलता है कि केशव ने अपना दोष-प्रकरण दंडी के अनुसार लिखा है और प्रायः लचण तथा उदाहरण अनुवाद करके रख दिए हैं।

चौथे प्रभाव में देशव ने लिखा है कि किन तीन प्रकार के होते हैं। उत्तम, सध्यम तथा अध्यम । उत्तम भगवान के निषय में किनता करते हैं, अध्यक्ष धन, यश इत्यादि के लाभ के लिए मनुष्यों का गुण्गान किया करते हैं तथा शध्म ने हैं जो लोगों के दोघों का नर्णन करते हैं। केशव ने लीन प्रकार की किन-रीतियाँ मानी है। कुछ सची नातों को सूठ नर्णन करना, कुछ सूठी नातों को सत्य मानकर नर्णन करना तथा कुछ नातों को एक कान्पनिक नियम के अनुसार सांप्रदायिक हंग से नर्णन करना। ये ही तीन किन-रीतियाँ हैं। यह संपूर्ण नर्थ प्रभाव केशव मिश्रकृत 'श्रहंगार-शेखर' नामक श्रंथ के १५ वें श्रध्याय के श्रनुसार है। स्थान-स्थान पर तो लाह श्रनुनार लिता होता है। यहाँ कुछ मिलते हुए पद्य नदाहरण के लिए उद्धत किए जाते हैं—

सोंची वात न बरनहीं, मूठी वरनिन वानि।
एक्ति वरनें नियम के, कविमतिः त्रिविध वखानि॥—कविप्रिया।
अस्त्रोऽपि निव-धेन सतामप्यनिवन्धनात।
नियमस्य पुरस्क'रात्सम्प्रदायस्त्रिधा कवेः॥—प्रलंकार-शेखर।
मूठ का सत्य—

जहँ-जहँ वर्नत सिंधु सन, तहँ-तहँ रतनि लेख।
स्व्रम सरवरहू कहँ, 'केसन' हंस विसेखि॥—कविश्रिया।
रज्ञानि यत्र तनादी हसायल्पज्ञाराये॥—ऋतं कार-शेखर।
जैन कहें भरि मूठि तम, स्ज्ञानि सिथनि वनाय।
श्रंजुलि भरि पीवन कहैं, चंद्र चंद्रिका पाय॥—कविश्रिया।
तिभिरस्य तथा मुध्याह्यत्वं सूचिभेद्यता।—ऋतंकार-शेखर।

ज हि रात्रुवलं कृत्रनं जय विश्वम्भरामिमाम् । तव नैकोऽपि विदेष्टा सर्वभृतानुकम्पिनः ॥—देवी ।

अपार्थं दोव <del>- -</del>

अर्थं न जाको समुभिष्, ताहि अपार्थ जान । मतवारो उन्मत्त सिष्ट-के-से बचन बखान ॥—केशव ।

समुदायार्थशूर्यं यत्तदपार्थमितीष्यते ।

उन्मत्तमत्तवालानामुक्तेरत्यत्र दुष्यति ॥—दंडी। इस जचण में देशव दंडी की दूसरी पंक्ति का आव अनुवाद में नहीं ला सके। दंडी का आव यह है कि उन्मत्त इत्यादि की उक्ति में तो यह बात स्वामाविक होती है। इनके अतिहिक यदि अर्थश्चरूप्यता

हो तो दोष है।

पिए लेत नर िधु कहूँ, है श्रति सज्बर देह। ऐरावत हरि भावतो, देख्यो गरजत मेह॥--केशव।

समुद्रः पीयते देवैरहमस्मि ज्वरातुरः। श्रमी गर्जन्ति जीमृता धरेरैगुश्याः प्रियः॥--दंडी ।

अपार्थ दोष का उदाहरण--

यह 'श्रपार्च क्षोप' केशव के 'सतक दोष' को व्यर्थ कर देता है।

काल-विरोध दोष का उदाहरण-प्रफुलित नव नीरज रजनि, वासर कुमुद विसाल ।
कोकिल सरद, प्रयुर मधु, वरषा मुदित मराल ॥--केशव ।

पश्चिनी नक्तमुन्निद्रा स्फुरत्यिह्न कुमुद्रती । मधुरुत्फुल्लनिचुला निदावो मेव दुर्दिनः ॥--दंडी ।

देशव का 'लोक-विरोध' दंडी का 'कला-विरोध' दोष है । केशव के अगण' को दंडी का 'वृत्तभंग' मान सकते हैं । श्रागम-विरोध का उदाहरण——

पुनि लीवो उपवीत हम, पदि लीचे सब वेद ।--केशव ।

राज्यशी—इसका वर्णन श्राठवें प्रभाव में है । इसमें रातमंत्री इत्यादि के वर्णन करने की शिवा दी गई है।

चौथे प्रभाव से घष्टम प्रभाव तक केशव को ग्राचार्य दंशी सं सहायता नहीं निली है। ये प्रकरण श्रमर-रचित 'काम्यकवपत्रतावृत्ति' तथा देशव निश्रकृत 'घलंकार-शेखर' के धाधार पर लिखे गयं हैं। 'अलंकार-शेखर' के क्त्रों ने भी 'काव्यक्वराव्यतावृत्ति' से सहायता जी हैं।

केशवदास ने काव्य में सात रंगों के वर्णन की धावरयकता मानी है श्रीर यह वताया है कि कीन-कीन वस्तुएँ किस-किस रंग के होनी चाहिएँ। इस विषय का वर्णन 'अलंकार-शेलर' के स्वहवें प्रकरण में तया 'काव्यक्ष्वपत्ततावृत्ति' के सृतीय प्रतान में हैं। छठा प्रभाव वययों की आकृति के विषय में है। इसका वर्णन 'काव्यक्रवपत्ततावृत्ति' के चतुर्थ स्तान में है। सातवें प्रभाव में प्राकृतिक दश्यों इत्यादि के वर्णन की परिपाटी वताई गई है। इन प्राकृतिक दश्यों में केशव ने निम्नालिखित वस्तुओं को माना है—

देस सगर वन वाग गिरि, आश्रम सरिता ताल। रित्र सित सागर भृषि के, भूपन ऋतु सत्र काल॥

इनमें से प्रत्ये क को लेकर यह भी वताया गया है कि किस-किस के चर्णन में किन-किन हक्यों का उठलेख करना चाहिए। आठवें प्रभाव में राजा तथा उससे संबंध रखनेवाले संब्री इत्यादि के वर्णन की रीति बताई गई है।

राजा, रानी, राजसुत, प्रोहित, दलपति, दूत।
मंत्री, मंत्र, ध्यान, हय, गय, संप्राम अभूत॥
श्राखेटक, जलकेलि पुनि, विरद, स्वयंवर जानि।
भूषित सुरतादिकनि करि, राज्यश्रीहि वसानि॥

इन सबका आधार 'त्रलंकार-दोखर' का सोलहवाँ प्रकरण तथा 'काष्यकक्षततावृत्ति' का प्रथम प्रतान है। 'त्रलंकार-दोखर' ने संभवतः नियमवद्ध वर्णन-

वर्नत चंदन मलय ही, हिमगिरि ही भुजपात ।
वर्नत देवन चरन तें, सिर तें मानुष गात ॥—कविभिया ।
हिमवत्येव भूर्जत्वक् चंदनं मलये परम् ।
मानवा मौलितो वर्णा देवाश्चरणतः पुनः ॥—अवंकार-शेखर ।
को किल को कल बोलिबो, वरनत है मधुमास ।
वर्षा ही हरिषत कहें, केकी केसबदास ॥—कविभिया ।
वर्षास्वेव शिखिप्रौढ़िर्मधावेव पिकव्विनः ।—अवंकार-शेखर ।
ईस सीस सिस बद्ध की, वरनत वालक वानि ।—कविभिया ।
चिरंतनस्थापि तथा शिवचंद्रस्य वालता ।—अवंकार-शेखर ।

इन सब कान्य की नियमबद्ध बातों का वर्णन 'श्रलंकार-शेखर' इत्यादि अंथों में बहुत विस्तार से किया गया है, परंतु केशव ने केवल दो चार बातें लिखकर केवल मार्ग दिखा दिया है।

केशव ने दो प्रकार के ग्राठंकार माने हैं। सामान्य तथा विशेष। सामान्यार्छंकार के चार भेद किए गए हैं।

सोमान्यालंकार को, चारि प्रकार प्रकास। वर्न, वन्यं, भूराज श्री, भूषन केसवदास॥

वर्गा - अर्थात् रंग-ज्ञान । इसका वर्णन पाँचवें प्रभाव में है । इसमें यह बताया गया है कि कवियों को किन किन वस्तुत्रों को किस रंग की वर्णन करना चाहिए।

चरार्थ—इसका वर्णन छठे प्रभाव में है। इसमें इस बात की शिचा दी गई है कि कौन-सी वस्तुएँ किस-किस आकार की वर्णित होनी चाहिएँ।

भूमिश्री—इसका वर्णन सप्तम प्रभाव में है। इसमें इस बात की शिचा दी गई है कि कवियों को किन-किन प्राकृतिक वस्तुत्रों का वर्णन करना चाहिए तथा प्रत्येक में किन-किन विशेषताओं के उरलेख की श्रावश्यकता है।

स्वयं ये प्रकरण 'काय्यकवपत्ततावृत्ति' से तिए हैं। कविविया से इन मंथों का मिलान करने के लिए संपूर्ण स्थल उद्धृत करने से अनावक्यक विस्तार होगा। उदाहरण के लिए कुछ स्थल दिए जाते हैं—

### वाग-वर्णने-

लित लता तर्वर कुनुम, कीकिल कलरव मीर ।

बरिन वाग मनुराग स्यों, भँवर भँवत चहुं श्रीर ॥—किव-प्रिया ।

उथाने सरिथः सर्वेफलपुष्पलतादयः ।

पिकालिकेलिहं साधाः कीडाचाप्यस्वगरिथतिः ॥—श्रलंकार-रोखर ।

### गिरि-वर्णन--

तुंग श्रंग दीरघ दरी, सिद्ध सुंदरी धातु ।
सर नर सुत गिरि वनिंद, श्रीवध निर्भरपातु ॥—किथ प्रिया ।
रीले महीपधीधा दंशिक त्ररिनर्भराः ।
श्रक्तपाद गुहार स्वनजीवा सुपत्यकाः ॥—श्रलंकार-शेखर ।

#### श्राश्रम वर्णन—

होम धूम्युत वर्तिए, बहाघोष मुनिवास । सिहादिक मृग मोर श्रहि, इम सुभ वैरविनास ॥ श्राश्रमेऽविधिपूजैणविश्वासो हिंसशान्तता । यद्यधूमो मुनिसुता दूसेको वल्कलं द्रुमाः ॥—श्रलंकार-शेखर ।

### रानी-वर्णन-

हुंदरि सुखद पतिव्रता, सुचि रुचि सील समान ।
यहि विधि रानी वरनिए, सलज सुबुद्धि-निधान ॥—कवि-प्रिया ।
देव्यां सौभाष्यलावण्यशीलशृंगारमन्मथाः ।
त्रपाचातुर्यदाचिण्यप्रेममानव्रतादयः ॥—अलंकार-शेखर ।

इस प्रकार चौथे से लेकर आठवें प्रभाव तक की सामग्री केशवदास-ने केशव मिश्र रचित 'श्रलंकार-शेखर' अथवा ग्रमर रचित 'कार्चक्रवप- यह उदाहरण केंग्नद ने 'विरोध' शलंगार के उदाहरण में दिया है। यहाँ विरोध-सा प्रतीत होता है, परंतु विचार करने से विरोध नहीं रहता, केंबल विरोध का ग्राभास मात्र है। ग्रतः वह 'विरोधामास' श्रलंशर हो गया है। केंग्रव की निम्निशक्तित परिवापा के श्रनुसार मी यह 'विरोधाभास' ही उहरता है—

दर्वत लगे विरोध सी, अर्थ सबै अविरोध। प्रवाट विरोधाभास यह, समुमत सबै ह्वींध॥

विरोध तथा विरोधाभास में उन्होंने वहुत श्रस्पष्टता कर दी है। उनका ताल्पर्य न तो उदाहरणों से शात होता है न कचणों से। 'विरोध' का जो दूसरा उदाहरण दिया गया है वह 'विभावना' हो गया है। खाला भगवानदीनजी ने भी उस उदाहरण को 'विभावना' का ही माना है। उन्होंने खिला है—'पर चूँकि पुस्तक में यह छन्द विरोध के उदाहरण में दिया गया है, श्रतः कोई चारा नहीं।'

हेशाव के 'विशेषाळंकार' का लच्या विभावता के एक भेद का-सा हो ज्या है—

साधन कारन निकल नहें, होय साध्य की सिद्धि। देसवदास व्यानिए, सो विसेष प्रसिद्धि॥ इसी प्रकार की उनकी 'विभावना' की परिभाषा है—

कारन को बिन कारनहिं, उदी होत नेहि ठीर। तासों कहत विभावना, केसव कवि सिरमीर॥

लाधक कारन विकल नहें' में 'विकल' का अर्थ यदि अभाव न लें, देवल 'अपूर्ण' लें तो भी यह 'विभावना' ही रहेगी क्योंकि अपूर्ण कारण से कार्य होने में भी एक प्रकार की 'विभावना' है।

. देशव का 'उत्प्रेच।लंकार' दंही से नहीं मिलता ।

दुसर्वे प्रभाव में 'याक्षेप' ऋलंकार का वर्णन है। इसका विस्तार वेशव ने दंबी के अनुसार किया है। परंतु केशव प्रायः किसी यलंकार का प्राणतस्य नहीं समझ पाते थे। वे ऊपरी टाँचे को पकड़ने का प्रयत अज़री कुटिल जैती तैसी न करेह हो हि, ऑजी ऐती ऑखें कैतोराय हेरि हारे हैं। काहे को सिंगार के विगारित है अंग आली, तेरे अंग विना ही सिंगार के सिंगारे है।

केशव ने 'हेतु' शहंकार के दो भेद माने हैं। एक 'समाव हेतु', । 'श्रमाव हेत'। 'सभाव हेत' हंती के 'जारक केट' के क्रिका

द्सरा 'श्रभाव हेतु'। 'सभाव हेतु' दंडो के 'कारक हेतु' से मिलता है। वंडो ने 'कारक' तथा 'शापक' दो हेतु माने हैं। कारक हेतु के दो उपभेद किए हैं—भाव साधन में कारक हेतु तथा श्रभाव साधन में कारक हेतु। केशव ने 'श्रभाव साधन' में कारक हेतु को श्रभाव हेतु मानकर जो उदा-हरण दिया है वह बतलाता है कि उन्होंने उसका भाव नहीं समझा।

उनका उदाहरण विशावना का हो गया है। उदाहरण यह है— जान्यों न में मद थौवन को उतरों कव काम को काम गयोई। छाँडन चाइत जीव कलेवर जोर कलेवर छाँकि दयोई॥ श्रावत जात जरा दिन लीलत, रूप जरा सब लीलि लियोई। 'केशव' राम रसें न रसें श्रनसाध ही साधन सिद्ध भयोई॥

विना सावन के कार्य होना 'विभावना' का क्षेत्र है। केशवदास ने स्वयं ऐसा ही माना है—'कारज को विन कारनहिं उदी हित जेहि ठौर'। उपर्युक्त उदाहरण में 'श्रनसाधे ही साधन सिद्ध भयोई' स्पष्ट घोषणा करता है कि यह 'विभावना' है।

दंडी ने 'विरोधामास' श्रळंकार को श्रलग नहीं माना है, 'विरोध' के श्रन्त-गंत ही लिया है। केशव ने यद्यि 'विरोधाभास' श्रलग माना है, परंतु उनका 'विरोध' का उदाहरण विरोधाभास का उदाहरण हो गया है। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने उदाहरण को दंडी की छाया पर बनाया है। मिलाइए-एरी मेरी सखी तेरी जैसे की प्रतीत की के

क्सनातुसारी हुग करनानुसारी है। — तेशव। कृष्णार्जुनानुरक्ताऽपि हृष्टिः कर्णावलम्बिनी। यादि विश्वसनीयदर्वे कस्य दे कलभाषिणि॥—दंडी। से ज्ञात होता है कि यह दंडी के मूर्बाक्षेप के स्थान पर लिखा गया है। मिलाने के लिए एक उदाहरण—

सिष्ये विरहं नथ देहा हुर या मा।

यदक्त नेत्रां कन्द पैः प्रहतुँ मां न पर पति ॥ - उपाया चेप ।

केशव की नाथिका भी ऐसी ही प्रार्थना कर रही है.।

मूरित भेरी अदीठि के ईठि चली, के रही जो कछ्मन माने।

प्रेमिन छेमिन आदि दे केसब कोऊ न मोहि कहूँ पहिचाने॥

रयारहवें प्रभाव में केशव ने निस्न लिखित तेरह अलंकारों का वर्णन किया है - कम, गणना, आशिष, श्रेम, रखेप, सूक्म, लेश, निदर्शना, ऊर्ज हिव, रसवत, अर्थातर न्यास, व्यतिरेक, अपह्नुति।

दंडी तथा सम्मद दोनों ने 'क्रम श्रलंकार' ही का दूसरा नाम यथासंख्य साना है। परंतु केशव का 'क्रम' इत दोनों श्राचार्यों में से
किसी से नहीं मिलता। इनका कम एकावली श्रलंकार हो गया है। जिसे
केशव ने गणना श्रलंकार साना है उसमें कुछ भी श्रलंकारत नहीं है।
श्राशिषालंकार दंडो का श्राशीरलंकार है परंतु केशव ने इनके चेत्र को बहुत
विस्तृत कर दिया है। दंडो ने इस श्रलंकार का क्षेत्र केवल वहीं माना है
जहाँ कोई व्यक्ति श्रिमलिय वस्तु की प्राप्ति की इच्छा प्रकट करे श्रथवा
प्रार्थना करे। परंतु केशव ने सब प्रकार के श्राशीबींदों में चमरकार
सानकर उन्हें इस श्रलंकार के अंतर्गत मान लिया है। प्रेमालंकार तथा
उर्जालंकार कमशः दंडो के प्रेयस् तथा उर्जास्व हैं। इन प्रेयादि श्रलंकारों
के विषय में एक बात है। दंडी तथा 'साहित्यपदर्गणकार' महापात्र विश्वनाथ दोनों ने इनको माना है, परंतु उनके मानने में परस्पर सिद्धांत का
भेद हैं। दंडो का लिखांत तो 'कविषिया' से प्रकट ही है। दर्गणकार
का सिद्धांत भी संक्षेप में कह देना संभवतः श्रावश्यक है।

रसामाषी तदायासौ भावस्य प्रशमस्तथा । गुणीभ्तंत्वमायान्ति यदालंकृतयस्तदा ॥ रसवरप्रेय ऊर्जहित समाहितभिति कमःत्॥ करते थे। यही बात श्राक्षेत श्रलंकार के प्रकरण में हुई। श्राक्षेत श्रलंकार का लचण दंडी ने याँ दिया है—'प्रतिपेधोक्तिराक्षेत्रः' इसकी व्याख्या श्रीजीवानंद विद्यासागर ने यों की है—'वक्तु'' प्रारव्धस्यापि विशेषधोतनार्थं निपेध भाषणं, न तु तत्त्वतः ग्रतिपेधः तात्त्वकरवे वैचित्र्याभावात' श्रथांत वास्तविक निपेध में श्रलंकार की प्रतिष्ठा के लिए श्रावभावात' श्रथांत वास्तविक निपेध में श्रलंकार की प्रतिष्ठा के लिए श्रावभाव रहता है। परंतु केशव ने वास्तविक निपेध के को ही श्राक्षेत्र समझ लिया था जैसा कि उनके भूतकाल प्रतिपेध के उदाहरण से प्रतीत होता है—

वरज्यो हाँ हरि निपुरहर, वारक करि भू भंग। सनो मदनमोदनि, मदन हुँ ही गयो भनग॥

यहाँ पर 'वरज्यो' के द्वारा ज्यक होनेवाला निषेध वास्तिक है जो अलंकार के लिये आवश्यक नहीं। ऐसा हो आगे भी आयः स्थलों पर हुआ है। दंडी ने आक्षेप के चौबीस भेद किए हैं। केशन ने केवल बारह माने हैं। केशन के छः भेदों का दंडी के भेदों से नामसाम्य है। वर्तमानाक्षेप, भविष्यदाक्षेप, संयज्ञाक्षेप, आशिपाक्षेप, धर्माक्षेप, उपायालेप। इनमें से चार-आशिपाक्षेप, वर्तमानाक्षेप, भविष्यदाक्षेप-नाम तथा लचण और उदाहरणों में दंडी से मिलते हैं रोप दो का केवल नामसाम्य है। वास्तव में उनके लचण तथा उदाहरण दंडी से भिन्न हैं। दंडी के धर्माक्षेप का तात्वर्थ केशन ने नहीं समझा। दंडी का धर्म शब्द से कोमलता इत्यादि धर्म-गुणों का तात्वर्थ है, परंतु छेशन ने पातिन्नत धर्म इत्यादि तात्वर्थ समक्ता है। दंडी का उदाहरण यह है।

तव तन्विज्ञ ! मिथ्येत रूढ़मङ्गेषु मार्दवम् । यदि सत्यं मृदून्येत्र किसकाएडे रूजन्ति माम् ॥

केशव ने धर्माक्षेप का ताल्पर्य क्या समझा है यह उनके जन्म से स्पष्ट हो जाता है—

राखत श्रपने धर्म को, जहाँ कान रहि जाय । इत्यादि । ् नेशव के मरणाक्षेप का नाम तो दंबी से नहीं मिलता, परंतु जदाहरण पर्यांचोक्ति, युक्त । इनमं यहोक्ति, अन्योक्ति, विरागोक्ति, सदोक्ति, ध्यावस्तुति इत्यादि दंडी तथा प्राचीन याचार्यों से मिनते हैं । केराव को ध्यचिकरणोक्ति मस्मयदि की धर्मगति है । उदाहरण—

भालिगन श्रंग श्रंग भीड़यत पशिनी के, सीतिन के श्रंग श्रंग पीरीन पिरात है।।

हेराव की पर्यायोक्ति साहित्यदर्भणकार इत्यादि की पर्यायोक्ति नहीं है। यह एक प्रकार का प्रदर्पण है। देशव का युक्त प्रलंदार उन्हीं के स्वभावीक्ति हो मिल जाता है। उनके इन दोगों प्रलंकारों के लक्षण देखिए—

ज.को जैसी रूप वल, कहिए तारी रूप।
ताको कविजुल युक्त कहि, वरनन विविध सरूप।—युक्त।
जाको जैसो रूप गुन, कहिए तारी साज।
तासी जानि स्वभाव सब, कहि वरनत कविरात्र॥—स्वभावोक्ति।

तेरहवें प्रभाव में श्राठ श्रवंकारों का दर्णन किया गया है। समाहित, सिन्ह, प्रसिद्ध, विपरीत, रूपक, दीपक, प्रहेलिका, परिवृत्ति । इनमें से तीन श्रटंकारों का क्या श्राधार है इसका पता नहीं लगा। वे सुसिद्ध, प्रसिद्ध श्रोर विपरीत हैं। बचे हुए पाँच दंडी के श्रनुसार हैं। समाहित श्रलंकार का लचण केशव ने इस प्रकार दिया है—

होत क्यों न हूँ, होय जहूँ, देवयोग ते काज। ताहि समाहित नाम कहि, वरनत कि सिरतान॥

दंबी का लचण यह है-

र्किचिदारममागस्य कार्यं देववसात पुनः। तत्साधनसमापत्तियां तदाहुः समाहितम्॥

केशव के तथा दंडी के जानणों का भाव एक ही है। केशव ने समाहित का जो उदाहरण दिया है वह भी दंडी के उदाहरण का छाया-जुनाद ही है। 'साहित्यदर्पणकार' ने भी समाहित नाम का एक अर्जकार माना है, परंतु वह एक भिन्न वस्तु है। विश्वनाथ के अनुसार 'समाहित' रस ग्रीर भाव, रसामास ग्रीर भावभास एवं भावप्रशय ये जब किसी के अंग हो जाते हैं तो क्रम से रसवत्, प्रेयस्, ऊर्जस्व ग्रीर समाहित ग्रलंकार होते हैं।

'रलेष' अलंकार के संपूर्ण उपभेद दंडों के अनुसार हैं। यद्यपि केशव ने रलेष के उपभेदों की परिभाषाएँ अलग-अलग नहीं दी हैं परंतु उनके उदाहरणों से लचणों का पता लगाया जा सकता है। केशव का 'स्क्ष्मालंकार' तथा उसके दो उपभेद दंडी के अनुसार हैं। 'इंगितलक्ष्य स्क्ष्म' के उदाहरण में दंडी ने जो रलोक दिया है उसी का भावानुवाद केशव ने किया है।

करा नौ सक्तमौ भावीत्याक्त वित्तमन्त्रमम्।

अवेच्य कारतमत्रला लीलापद्यं न्यभीलयत् ॥ दंडी ॥
सिखि सोहत गोपसभा महं गोविंद बैठे हुते दुति को धरिकै ।
जन् 'केसव' पूरन चंद लसे चित चारु चकोरन को हरिकै ॥
िनको उलटो करि आनि दियो कहुँ नीरज नीर नयो भरिके ।
कहु काहे ते नेकु निदारि मनोहर फेरि दियो कलिका करिकै ॥

'लेश' अलंकार का लवण केशव ने स्पष्ट शब्दों में नहीं दिया है। दंडी का 'लेश' मरमटादि प्राचीनों का 'ब्याजोक्ति' है। 'निदर्शना' तथा 'सबत' अलंकार भी दंडी के अनुसार हैं। केशव ने अपने 'अर्था-तरन्यास' अलंकार के उपभेदों के नाम तो दंडी के अनुसार रखे हैं, परंतु इनकी परिभाषाएँ तथा उदाहरण दंडी से नहीं मिलते। ऐसा अतीत होता है कि केशव इसे समझ नहीं सके। 'कविप्रिया' का 'ब्यतिरेक' भी दंडी के अनुसार है। केशव की 'अपह्नुति' का लचण तो दंडी के यनुसार है, परंतु इस अलंकार के लिये जिस प्रकार की गोपन-किया आवश्यक है वैसी उदाहरण में न आ सकी। वेशव के उदाहरण 'मुकरी' है अपह्नुति नहीं।

यारहर्वे प्रभाव में देशव ने नौ ग्रलंकार माने हैं। वक्रोक्ति, ग्रन्थोक्ति, व्यविकरणोक्ति, विशेषोक्ति, सहोक्ति, व्यानस्तुति, ग्रमित, सोने की एक तता तुलिश-यन वया यरना ता म वृद्धि सके छून ।
'केसनदास' मनोज सनोदर तादि फले फल श्रीकल से प्रे ॥
फूलि सरोज रह्यों तिन उत्पर रूप निरूपत चित्त चले च्ये ।
ता पर एक तुना तुन तापर रोलत बालक रांजन के दे ॥
क्ष्मक-रूपक नाम का एक भेद दंजी ने भी साना है । केशव ने दंबी के उदाहरण की द्याया प्रपने उदाहरण में लाने का यता किया है । परंतु धन्होंने दंजी का तारपर्य नहीं समझा ग्रतः उनका रूपक एक साधारण रूपक रह गया है । उपभेद की करपना किसी विषेश चमकार को लक्ष्म में रखकर की जाती है । दंजी के ग्रानुसार रूपक-रूपक वहाँ होता है जहाँ रूपक के द्वारा किसी परनुत पर ग्रामस्तुत का ग्रारोप करने के बाद किर एक भीर ग्रामस्तुत का ग्रारोप पहले स्प्रस्तुत निया जाने अध्वात पहले के ग्रास्तुत को ग्रास्तुत का ग्रारोप करने के वाद किर एक भीर ग्रामस्तुत का ग्रारोप पहले स्प्रस्तुत निया काने अधीत पहले के ग्रास्तुत को ग्रास्तुत का ग्रारोप करने के वाद किर एक भीर ग्रामस्तुत को ग्रास्तुत मान किर से ग्रामस्तुत-विधान किया जाने । दंबी के उदाहरण से यह स्पष्ट हो जादेगा—

सुखपद्भज रङ्गेऽसमन् अलुतानतंकी तन । लीलानृत्यं करोतीति रत्यं रूपकरूपकम् ॥

यहाँ सुख पर कमत का शारोप किया गया है श्रीर उस पर फिर रंगशाला का। इसी प्रकार 'मूलतानर्सकी' इत्यादि में भी। केशव ने समक्षा कि इस उपभेंद का सार यही 'तीला नृत्य' है अतः हसी को अपने उदाहरण में उलाने का प्रवत किया, परंतु इस उपभेद का सुख्य आधार उनके हाथ से निक्रल गया। केशव का उदाहरण यह है—

काछे सिवासित काछनी केंपन' पातुर उमें पुतनी न विचारों।
कोटि कटाच चलें गति मेद नचावन नायक नेह निनारो॥
वाजतु है मृदुहाम मृदंग, छुदीपित दीन को उजियारो।
देखत ही हरि, देखि तुम्हें यदि होत दे ऑखिन ही में श्रखारो॥
दोपक श्रखंकार के दंडों ने श्रनेक भेदीपजेद माने हैं परंतु केंशव ने केंवल दो मेद किये हैं— मणिदीपक तथा मालीदीपक। परंतु दोपक के

श्रनेक भेदों का होना उन्होंने भी माना है-

वहाँ होता है जहाँ किसी भाव का प्रशम किसी अन्य भाव का छंग हो जाता है। परंतु जिसे दंडी तथा केशव समाहित मानते हैं उसे मम्मट तथा दर्भगुकार समाधि मानते हैं। विश्वनाथ ने समाधि का जन्म दिया है जो दंडी के समाहित से मिलता है—

समाधिः सुकरे काथे दैवाहस्त्वनतरागमात्।

विश्वनाथ ने समाधि के उदाहरण में जो श्लोक रखा है वही दंडी ने समाहित के उदाहरण में रखा है। ऐसी श्रवस्था में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता कि दंडी का समाहित विश्वनाथ का समाधि ही है। वह उदाहरण यह है—

मः नमस्या निराकर्तं पादयोमें पतिष्यतः ।
उपकाराय दिष्ठ्येदमुदीर्णं धनगजितम् ॥
इस्रो भाव को केशव ने इस प्रकार कहा है —

विवि सो विवीली वृषमानुकी कुँवरि व्याज,

रही हुती रूपमद मानमद छ्कि के। मारहूतें सुकुमार (नंशके कुमार ताहि,

शाएरी मनावन सयान सव तकि के।

हॅसि हॅसि, सोहें करि करि पायें परि परि,

'केसोराय' की सौ जब रहे जिय जिक कै। ताही समै उठे घनघोर घोरि, दामिनि-सी,

लागी लौटि स्थामधन उर सो लपिक कै।

रूपक के दंडों ने कई भेद माने हैं परंतु केशव ने केवल ये तीन भेद माने हैं— अद्भुत-रूपक, विरुद्ध-रूपक, रूपक-रूपक। केशव का अद्भुत-रूपक अधिकाद्रप्य रूपक हो गया है। दंडी ने भी विरुद्ध-रूपक माना है परंतु केशव का विरुद्ध-रूपक दंडी से नहीं मिलता। केशव का विरुद्ध-रूपक रूपक नहीं है, रूपकातिशयोक्ति है जिसमें केवल उपमानों का कथन किया जाता है। विरुद्ध रूपक का केशव का यह स्दाहरण है—

चौद्हर्षं प्रभाव में केशय ने उपमालंकार का वर्णन किया है। केशव ने छुल मिलाकर बाईस प्रकार की उपमाएँ मानी हैं और दंडी ने बक्ती म अकार की। केशव की पंद्रह उपमाएँ दंडी के नामों तथा लच्छों से मिल जाती हैं। वे निस्निलिखित हैं—

संवाणीयमा, श्रद्शतीयमा, वलेपोपमा, निर्णयोपमा, विरोधोपमा, हेत्पमा, विकियोपमा, भोहोपमा, श्रतिश्वापमा, धर्मापमा, मालोपमा, श्रत्यापमा, विक्योपमा, मोलोपमा, श्रत्यापमा, विक्योपमा, निक्योपमा, उत्वेचितोपमा, श्रसंभावितोपमा। केशव की सात उपमाश्रों के नाम दंदी से नहीं मिलते। वे ये हैं—भूपणोपमा, ख्पणोपमा, विपरीतोपमा, परस्परोपमा, संश्रीणोपमा, लाचिकोपमा।

इनमें से संकीणोपमा तथा विपरोतोपमा दंडी के किसी मेंद से नहीं मिलतीं। इन दोनों में उपमा के लिए जावश्यक साम्य की मिलण हो ही नहीं पाई, न जाने क्यों कंगव ने थे भेद मान लिए। शेव पाँच उपमाएँ यहादि दंडी के भेदों से नामसान्य नहीं रखती परंतु उनके क्षेत्र दंडी के भेदों के निम्न जाते हैं। नीचे छेशव के भेदों के तथा उनसे मिलता हुआ कार्य करनेवाले दंडी के भेदों के नाम दिए जाते हैं—

| केश्व                          | <b>*</b>         | नाम १३% जात ह-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AND THE PERSON NAMED IN COLUMN |                  | दंडी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| परस्परोपमा                     |                  | The same of the sa |
| दूपणोपमा                       | <b>52</b>        | <b>श्रन्योन्योपमा</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                | and<br>begy      | निन्द्रीयमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| भूषणोपमा                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गुणाधिकोपमा                    | ~                | <b>मशंतीपमा</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | Place -          | विवे <u>योप</u> सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>वाचि</b> कोपमा              | Plante<br>Tables |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                |                  | चद्दपमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

इस प्रकार केराव की वाईस उपमाश्रों में वीस दंडी के अनुसार हैं। दंडों ने आंतिमान्, संदेह, व्यतिरेक, निश्चय, श्रतिश्चोक्ति श्रादि श्रलं-कारों को उपमा-भेद ही मान लिया है। इनमें से कीन-कीन श्रलंकार दंडी की उपमा के कीन से भेद हैं यह नीचे दिया जाता है— दीपक रूप अनेक है, में वरनों है रूप।

मिणमाला तिन सों कहें, वेसन सन कि भूप॥

दोपकालंकार की साधारण परिभापा केशन ने यों दी है—

वाच्य किया गुन द्रन्य को, वरनह किर इक्ठीर।

वीरक दी ति कहत है, केसन किय-सिरमीर॥

यह खल्ण दंडी के लच्या से मिलता है—

जातिकियागुणद्रन्यवाचिनैकत्रनिंता।

सर्ववानयोपकारश्चेत तमःहरी को नया॥—दंडी

केशब के मणिदीपक का दितीय उदाहरण दंडी के जाति दीपक के उदाहरण से मिलता है—

पवनी दिवाणः पर्थं जीर्णं दरी वीश्याम्।
स प्वावनताङ्गीनां मानभङ्गाय कल्पते ॥-दंडी
इसी भाव को विस्तार से केशव ने यां लिखा है—
दिवन पवन दिवा यिवनी रम्न लाग,
लोलन करत काँग लवनी लता को परः।
'केशवदास' केसर कुछप कोस-रसकन,
तनु तनु तनु तिनहु को सदत सरल गरः॥

तन तन तिनह नी सहत सरल नह ॥
नयों हूं नहें होत उठि साहस निलाम यस,
चंपक चमेली मिलि मालती सुनास इह।
सीतज सुनंब मंद गति नंद नंद वी सो,
पावन कहां ते नेन तो दिन को मानतह॥

देशव का गालादीपक दंधी के उसी नाम के भेद से मिलता है। इन्हेलिकालंकार दंधी ने भी हाना है। केनान का परिपृत्ति जलंकार दंधी दे इसी नाम के जलंकार से नहीं मिलता। देशव के इस अलंकार के उदाहरखों को देखने से यह पता नहीं दलता कि वास्तव में उनका जरणाया है। नहीं रखते, वे साहित्य के ऊपर निर्भार रहते हैं। हिंदी का संस्कृत साहित्य से इतना निकट का संबंध रहा कि उसको स्वतंत्र-रूप से विकसित होने का अवसर ही न सिता। हिंदी के प्रायः कविगण प्रत्यच अथवा अप्रत्यच रूप से संस्कृत-साहित्य से परिचित रहते थे, अतः उनकी रचनाओं पर संस्कृत-साहित्य की विचारधारा का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। अतः हिंदी में जचण-अंथों की रचना के लिए यह आवश्यक न था कि पहले काव्य-रचना अधि मात्रा में हो ले। केशवदास के पहले भी रीति-अंथों की रचना की बोर लोग अकने लगे थे; उनके समय तक तो हमारी साधा में कुछ बहुत अंथों की रचना न हो पाई थी।

रीति के श्रनुसार श्रंथ वनानेवाले कवियों ने हिंदी साहित्य का श्रम्यन कर तथा उसकी प्रकृति को परलकर श्रंथ बनाना प्रारंभ नहीं किया। वे संस्कृत के किसी श्राचार्य का श्रंथ शपने सामने रख लेते थे श्रीर उसका श्रनुवाद श्रथवा माबानुवाद प्रस्तुत कर देते थे। हिंदी में जितने शीति के श्रनुसार रचना करनेवाले हुए सब एक प्रकार से श्रनुवादक थे। उनके श्रंथ उनको स्वतंत्र उद्मावना श्रयवा स्क्ष्मनुद्धि के फत-स्वरूप न होते थे। देशव के श्राचार्यत्व एर विचार करते समय हमारा ध्यान उनके दो प्रसिद्ध श्रंथों की श्रोर जाता है। ये 'कविप्रिया' तथा 'रिसक्षिया' है। पहला श्रंथ श्रलंकारों पर है, दूसरा रहों पर।

कविषिया में केशव ने कान्यभेद, कविभेद, कवि संगदाय, कान्य के वर्ण्य विषय, अलंकार, कान्यदोण इत्यादि का विस्तृत वर्णन किया है। केशव के इस ग्रंथ का आधार 'कान्यादर्श', 'क्रिक्कण्पलतावृत्ति', 'अलंकार-शेखर' इत्यादि श्रंथ हैं। संस्कृत साहित्य में इन विषयों पर दो प्रकार के अंथ प्रस्तुत हुए। एक प्रकार के श्रंथों का लक्ष्य आचार्यत्व की दृष्टि से रस्ते, अलंकारों इत्यादि का विवेचन था, दूसरे प्रकार के श्रंथों में कवित्र की श्रित्ता के लिए कुछ लिखा जाता था। आचार्यत्व की दृष्टि से लिखी गई पुस्तकों में काव्याकाश, कान्यादर्श, रसगंगाधर, साहित्यदर्शण इत्यादि के नाम लिए जा सकते हैं। इन पुस्तकों में श्रंथकर्ताओं का उद्देश्य

| श्रातिमान् =   | मोहोपमा      |
|----------------|--------------|
| श्रतिशयोक्ति = | श्रद्भुतोपमा |
| संदेह          | संययोगमा     |
| निश्चय         | निश्चयोपना   |
| व्यक्तिरेक =   | प्रतिषेघोपमा |
| विशेषोक्ति =   | चह्रपमा      |

दंडों का अनुकरण केशव ने भी किया है अतः उनके उपमा के भेदीं के अंतर्गत उपर्युक्त साम्य पर निर्भर रहनेवाले अलंकार आ गए हैं।

बहुत स्थलों पर केशव ने दंडी का आव नहीं समझा। कहीं-कहीं श्रलंकारों के डदाहरण प्रस्तुत करने में उनके श्राधार की रचा नहीं हो पाई। परंतु ये वातें केशव के उपमालंकार में ही हो ऐसा नहीं है, उन्होंने पाय: स्थलों पर ऐसा ही किया है।

पंद्रहवें प्रभाव में यमक का वर्णन किया गया है। दंबी ने इसका बहुत विस्तार किया है। केशव ने दंबी का अनुकरण किया है परंतु उतने भेदों के उदाहरण भाषा में बनाना कठिन था अतः थोड़े ही भेद करके केशव ने काम चला लिया है।

सोवाहवें प्रभाव में चित्रालंकार का वर्णन है। केशव के चौथे प्रभाव से लेकर आठवें प्रभाव का आधार 'काव्यक्वयत्वतावृत्ति' तथा 'श्रलंकार शेखर' नामक अंथ हैं। तीसरे तथा नौवें से श्रंत तक के प्रभाव दंदी से सहायता लेकर लिखे गए हैं। दोपों तथा श्रलंकारों के प्रकरण केशव ने काव्यादर्श के श्राधार पर लिखे हैं।

## १३, आचार्यत्व तथा पांडिस

किसी साहित्य में जब कुछ काठ तक काव्य रचना हो सुकती है तो लचण-मंथों के निर्माण का सुग धाता है। लचग-मंथ पानी स्वतंत्र सरा कि उन्होंने कविशाला विषयक वातों को भी ग्रलंकार ही समझ लिया था, उनका गामकरण सामान्यालंकार किया था। केशव ने सब मिलाकर तैतिस शलंकार साने हैं; उनके वर्णन दंडी के 'काव्यादर्श' के श्रनुसार हैं। ये वर्णन कैसे हैं यह कविशियावाले प्रकरण में श्रा चुका है। परंतु प्रसंगानुसार उसके विषय में कुछ यहाँ भी कह देना श्राव-रयक होगा।

सबसे पहली कठिनाई हिंदी में ऐसी पुस्तकें लिखनेवालों को भाषा विषयक पड़ती थी। संस्कृत में जितनी प्रोड़ता है उतनी बहुत कम भाषाओं में है। बजभाषा में प्रवाह, माध्ये सब कुछ है परंतु गंभीर विषयों के विवेचन के लिए जिस स्पर्दता की आवश्यकता है वह वन में नहीं है। दूसरे प्रजसापा का विकास केवल पद्य में हुआ था। संस्कृत के ष्टाचार्थों के सामने गद्य का मार्ग खुला हुन्ना था। न्याय इत्यादि के विकास के कारण संस्कृत भाषा में एक प्रकार की तार्किकता आ गई थी। वे पद्य में हिए हुए लचणों को विस्तारपूर्वक गद्य में समभा सकते थे। वजभाषा के रीति-वंशों के लेखकों को पद्म का ही मार्ग प्रहण करना पड़ता था। देशव के सामने भी यही कठिनाई थी। उसका इफत यह हुआ कि तत्त्वों में शास्त्रीय ढंग की प्रोहता तथा स्वध्यता न त्राने पाई। संस्कृत में जो उचकोटि के लच्या-मंथ लिखे गए हैं उनकी भाषा बहुत गंभीर, पारिसापिक दथा सांकेतिक हो गई है। देशवदास जी संस्कृत ने पंडित तो अवश्य थे परंतु जैसा खूक्ष्म तथा गंभीर पांडित्य इन सब अंथों के लिए अपेलित था वैसा उनमें न था। घतः उनके लन्नग यासीय हंग से किसी काम के नहीं। नीचे उनकी सहीक्ति का एक वदाहरण दिया जाता है—

हानि वृद्धि सुभ असुभ इन्छु, कहिए गृह प्रकास। होय सहोक्ति सु साथ ही, वरनत कैसवदास॥

जो बोग पहले से सहोक्ति अलंकार नहीं सममें हुए हैं ने इस लचण से कुछ बाग नहीं उठा-सकते। उदाहरणों को देखने से लच्छों वैज्ञानिक विश्लोषण के द्वारा विषय का पांडित्यपूर्ण ढंग से प्रतिपादन करना रहता था। दूसरी प्रकार की पुस्तकों का लक्ष्य साधारण कवियों को काव्य की सांपदाथिक बातों से तथा जौकिक ज्ञान से परिचित कराना रहता था। सव कवियों के लिए देशाटन इत्यादि संमन नहीं था श्रतः उनके लाभ के लिए कुछ सामशी प्रस्तुत कर दी जाती थी। परंतु इन कवि शिचा पर विकी गई पुस्तकों के आधार पर जो रचनाएँ होती होंगी उनमें प्रत्यच श्रनुभव से लिखी गईं कविता में प्राप्त होनेवाली सजीवता न रहती होगी। फिर भी ऐसी पुस्तकों से साधारण कवियों का लाभ ही हुआ होगा। इन कवि शिचा की पुस्तकों में यहाँ तक वता दिया गया है कि किन-किन प्रस्तुतों के कौन-कौन से उपमान हो सकते हैं। श्रंथ-कर्तात्रों का तो लक्ष्य यही रहा होगा कि कुछ बातों का संदेत स्वतंत्र उद्भावना तथा कल्पना को जागरित करेगा। परंतु फल इसका एकदम विपरीत हुआ। संस्कृत के पिछ्वो काल में अनेक ऐसे किन मिलेंगे जो पुस्तकों में गिनाप् हुए उपमानों से जागे न वढ़ सके। कवि-शिचा पर लिखी गई इस प्रकार की पुस्त में में 'कान्यकर राजतावृत्ति', 'कान्यमीमांसा' इत्यादि के नाम जिए जा सकते हैं। देशवदासजी ने 'कविशिया' के चार श्रध्याय इसी विषय पर लिखे हैं। इन श्रध्याश्रों में कविसंप्रदाय में प्रच-जित कुछ बातों का संकलन कर दिया गया है। अनेक कवियों ने इस पुस्तक को ही पथ-प्रदर्शक मानकर कान्योपासना प्रारंभ की। इसका यह फल हुआ कि श्रनेक कवियों की रचनाओं में कुछ इने-गिने उपमानों की करामात ही दिखाई पड़ती है। ऐसा प्रतीत होता है मानों इन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली थीं और पुस्तकों के ज्ञान के भरोसे कान्य-रचना करने बैठे थे। परंतु यह बात केवल उन्हीं लोगों के विषय में सत्य है जो संस्कृत-साहित्य से अपरिचित थे। जो संस्कृत के पंडित थे वे कवित्रिया इत्यादि पुस्तक को क्यों आधार बनाने लगे।

'कविशिया' में नौवें अध्याय से लेकर श्रंत तक श्रलंकारों का वर्णन किया गया है। इनका नाम विशेषालंकार रखा गया है। बात यह थी

का इन्द्र-कुछ श्रनुमान दिया जा सकता है, परंतु श्रनेक स्थलों पर बच्च तथा उदाहरणों का समन्वय ही नहीं है। ऐसे स्थलों पर अलंकारों का पता लगाना कठिन हो जाता है। यह तो अलंकारों के साधारण लचणों की वात हुई; अनेक अलंकारों के इई उपभेद भी किए गए हैं। इन उपभेदों के लचण तो प्रायः लिखे ही नहीं गए। कुछ श्रलंकारों के लचण तथा उदाहरणों को देखने से यह पताही नहीं लगता कि वास्तव में देशव इस अलंकार को किस अवस्था में भानते हैं। उदाहरण के लिए उनका 'परिवृत्तालंकार' लियाजा सकता है। पहला, उदाहरण देखने से यह ज्ञात होता है कि यह 'विषादन' से मिलता-जुलता इन होगा, परंतु दूसरे उदाहरण में यह बात नहीं रह जाती। केशन ने छु अलंकारों में ऐसी अस्पष्टता कर दी है कि उन्हीं के दो अलंकार श्रापस में मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए उनके 'युक्त' तथा 'स्वामाचोक्ति में कुछ भेद नहीं प्रतीत होता । इसी प्रकार विशेषालंकार तथा विभावना-लंकार भी प्रायः एक ही-से हो गए हैं। दंडी के श्रभाव-साधन में कारक हेतु को श्रभाव हेतु सानकर जो उदाहरण दिया गया है वह भी विभावना का हो गया है। इसका कारण यही था कि दंबी के 'काज्यादर्श' की ॅइन्होंने अच्छे मकार समझा नहीं था। दंडी ने विरोधाभास अलंकार को विरोध से भिन्न नहीं माना है। वैशावदास ने इन दोनों को अलग-श्रलग साना है। परंतु उनके उदाहरणों में दोनों श्रलंकार मिल गए हैं। विरोध का जो पहला उदाहरण उन्होंने दिया है वह विरोधाभास का हो ् गया है। दूसरा उदाहरण विभावनालंकार का हो गया है।

कुछ अलंकारों के उपभेद केवल दंडी के उपभेदों को देखकर मान लिए गए हैं परंतु उनका निर्वाह उदाहरणों में न हो पाया। रूपकालंकार के तीन भेदों में एक रूपक-रूपक भो है। परंतु उसका जो उदाहरण दिया गया है वह केवल रूपक का है। उपभेदों की करूपना किसी विशेष चमत्कार को दृष्टि में रखकर होती है, परंतु केशन के प्रायः उपभेदों में ऐसा कोई चमत्कार नहीं रहता। अलंकारों का वास्तविक अलंकारत्व उन्होंने रौद, बीमस्स इस्यादि रसों को भी श्रं-गर प प्रणाप दूसना चाहां। परंतु न यह संभव था न केशवदासजी ऐसा कर ही सके। श्रंगार रस के विस्तृत चेत्र में भिज्ञ-भिज्ञ थाळंवनों का आश्रय ग्रहण कर त्सरे रसों के स्थायों भी संचारी खप में आ सकते हैं, परंतु केशव ने तो रितिकीड़ा में ही रौद रस की कल्पना करने का उद्योग किया। ऐसी अवस्था में यह कहा जा सकता है कि 'रिसिकिशिया' केवल श्रंगार रस की सुस्तक हैं।

शृंनार के उपादानों का—विभाव, अनुभाव, संचारियों का स्दम, आर्मिक तथा वालीय विवेचन नहीं हुआ है। रस का कान्य से क्या संबंध है, रस की निष्पत्ति विभावादिकों से कैसे होती है, भावों और रसों का क्या संबंध है, रसाभाछ तथा भावाभास क्या हैं इत्यादि विषयों को केशव-दासजी ने छोड़ ही दिया है। संयोग श्रंगार, विप्रलंभ, नायिका, दर्शन, सात्तिक व्यभिचारी, नायिक-भेद, मान, सखी-कमें इत्यादि का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। श्रंगार के प्रच्लन्न तथा प्रकाश दो भेद अनावक्यक ही किए गये हैं।

ये दोनों पुस्तकें, कविषिया तथा रसिक्षिया, शाचार्यत की दृष्टि से केशवदास को कोई ऊँचा स्थान नहीं देतीं। कान्य की दृष्टि से इनका महस्त्र अवश्य है। उदाहरण में आए हुए पद्यों में प्रायः सुंदर कल्पना से काम लिया गया है। सुक्ष्म विवेचन इत्यादि का श्रभाव होते हुए भी प्रचार की दृष्टि से इनका बहुत महस्त्र रहा। जो लोग संस्कृत नहीं जानते थे उन्हें इन पुस्तकों से कुछ सहारा मिला।

### पांडित्य

कित के संचित्त परिचय के प्रसंग में कहा जा जुका है कि इनके यह पांडित्य को परंपरा बहुत दिनों से चली श्राती थी। इनके वंश में अनेक प्रसिद्ध विद्वान हो जुके थे। पुराण-वृत्ति इनके घराने में पहले से चली श्राती थी। देशवदासजी स्वयं भी उच कोटि के संस्कृत-साहित्य के पंडित चाहते थे श्रीर इसमें वे सफल भी हुए। यदि वे दंडी का श्रमुवाद सफलता पूर्वक कर भी लेते तो भी वे एक श्रेष्ठ श्रमुवादक ही कहे जाते; श्राचार्य-पद के श्रधिकारों न हो पाते। परंतु श्रमुवाद के श्रादर्श का पालन भी वे न कर सके। केशव के पश्चात कुछ दिनों तक तो ऐसी पुस्तकों का सिलसिला न चला, परंतु फिर लो ऐसी पुस्तकों का ताँता-सा बँध गया। हिंदी में रीति के श्रमुसार बँधी हुई शेली का श्रचार होने से शितभा के स्वतंत्र विकास का चेत्र श्रवहद्ध हो गया।

संस्कृत-साहित्य में श्रवंकारों की संख्या सदा के लिए निश्चित नहीं कर दी गई है। क्रमशः श्रवंकारों को संख्या बदती ही गई। आवाभि- इयंजन को नई-नई सैलियों की उद्भावना किव लोग करते गए श्रीर श्राचार्यगण इन रीलियों का नामकरण करते रहे। पर श्रागे चलकर संस्कृत-साहित्य के पतन के दिन श्राप, काव्यधारा रूढ़ि के वॅधे हुए वालावों के श्रवरुद्ध हो गई। हिंदी पर भी संस्कृत के इस पिछले काल के साहित्य का प्रभाव पड़ा। इसका फल यह हुआ कि कवियों की कृतियों में एक प्रकार की संकीर्णता श्रा गई। हिंदी के सुसलमान कि संस्कृत के इस प्रभाव से बचे रहे, श्रतः उनके काव्यों में हम कम-से-कम रुढ़ि का इस प्रकार का पालन तो नहीं पाते हैं। रीति की इस परंपरा का प्रभाव श्रव्या नहीं हुआ। प्रतिभा के स्वतंत्र रूप से विकसित होने में बाधा पड़ी। श्रालंकारिक परिपाटी के श्रवसार भी हिंदी में नवीन-नवीन चमत्कृत शैलियों की उद्भावना न हो सकी, क्योंकि हिंदीवालों ने समझ लिया था कि श्रवंकारों की संख्या संस्कृत के श्राचार्यों ने सदा के लिए निश्चित कर दी है।

इस विषय की केशवदास की दूसरी पुस्तक 'रसिकिषया' है। संस्कृत साहित्य में श्रंगार का रसराजत्व एक प्रसिद्ध बात है। दूसरे रसों के स्थायी भी श्रंगार के श्रंतर्गत संचारी होकर श्रा सकते हैं। संयोग तथा वियोग दो पन होने से इस रस का विस्तार भी सुख दुःख दोनों श्रनु-भ्तियों तक है। ऐसे ही कुछ कारणों से इस रस का महत्व स्वीकार किया ें। है। केशवदासजी ने भी श्रंगार का रसराजत्व सिद्ध करना चाहा।

में एचनाएँ की हैं। इन सबसे पता चलता है कि दंही के काव्यादर्श के अतिरिक्त 'साहित्यदर्पण' हत्यादि अंथ इन्होंने पढ़े थे। 'रिसक प्रिया' के शंत में दृतियों इत्यादि के वर्णन से भी ऐसा ही अनुमान होता है। 'रिसिक-प्रिया' के रस-विवेचन के लिए भी कहीं से श्रद्ययन दिया होगा। वस-विवेचन मुटिपूर्ण होने पर भी शासीय पहित पर है। इन सब यातां से इस निष्कर्ष पर पहुँचना सरल है कि संस्कृत के रीति-अंथों का अध्ययन की इनका विस्तृत था। परंतु इसका यह तात्पर्य गहीं कि इनके पांडित्य कें गंभोरता थी। अलंकारों इत्यादि का विवेचन इन्होंने जिस अस्पष्टता से किया है उससे इनका इस विषय का गंभीर पांडित्य प्रकट नहीं होता। अलंकार का रसों से क्या संयंध है, इनका महत्त्व केवल वाच्यार्थ के लिए है अथवा ये अवञ्चेत्रना में भी सहायता देते हैं इत्यादि वातों की श्रीर इनका ध्यान नहीं गया । इनका छंदों का ज्ञान भी बहुत विस्तृत था। न जाने कितने प्रकार के छंदों का प्रदर्शन रामचंद्रिका' में किया राजा है। परंतु छंदों का जुनाव विषय के श्रतुरूप सदा नहीं हुआ है। छोटे-छोटे छंदों के प्रयोग से भाषा में ऋश्वहता तथा क्रिप्टता ह्या जाती है। नीचे की पंक्तियों का भाव साधारणतः समझ में आना कटिन ही समसिष्-

( श्री इंद )—सी, घी। री, घी।

किसी एक छंद के मवाह के साथ छुछ दूर चलने से एक प्रकार की संगीतात्मक ध्वनि उत्पन्न होती है जो अवर्णेदिय पर प्रभाव डालती हुई रसोदेक में सहायता देती है। जल्दी जल्दी इंद-परिवर्तन से कानों को एक प्रकार का झटका-सा लगता है। यही वात हम 'रामचंदिका' में याते हैं। एक-आध स्थल पर अतुकांत कविता भी की है।

नृत्य, गीत इत्यादि के सिद्धांतों का शासीय ढंग से इन्होंने श्रध्ययन अवश्य किया होगा। 'रामचंद्रिका' के उत्तरार्द्ध में नृत्य के श्रानेक भेदों का जो वर्णन इन्होंने किया है उससे इस विषय का इनका ज्ञान सूचित होता है। परंतु इतने लंबे वर्णन काव्य की हिं। से इस्त महत्व नहीं थे। इनकी रचना गाँ से यह प्रमाणित होता है। रामचंद्रिका तथा संस्कृत प्रनिध वकरण में यह दिखाया जा जुका है कि इन्होंने 'प्रसन-राधव' तथा हनुमनाटक' इत्यादि प्रन्थों से बहुत सामग्री ली थी। इन दोनों नाटकों के त्रतिरिक्त 'कादंबरी' इत्यादि का भी कुछ-उन्न प्रभाव ६नकी र चनाओं पर पड़ा है। 'विधि के समान है विमानीकृत राजहुँस' इत्यादि स्थल तो प्रत्यत्त ही कादंत्ररी के हैं। विज्ञानगीता की रचना प्रवीध चंद्री-दय के अनुसार हुई। संस्कृत के और घंथों का भी प्रभाव 'शमचंदिका' पर स्पष्ट लित होता है। जब मंथकर्ता की अपनी रचना में का प्रभाव ऐसा होता है कि दूसरे ज्यों की सुक्तियाँ उसमें काव्योचित सामंजस्य के साथ वैठाई जा सकें तो डघार लेना उतना बुरा नहीं लगता। सभी भाषायों के कवियों ने श्रपने से पाचीन कवियों को रचनाश्रों को श्रप-नाकर उनका गौरव बढ़ाया है तथा श्रपनी कविता की श्रीवृद्धि की है। परंतु उधार लेने में भी एक कला श्रपेचित है। यदि उधार लेनेवाले की अपनी रचनाएँ उचकोटि की न हों तो बाहर की संदर उक्तियाँ भी अपनी शोभा से हीन हो जाती हैं तथा नवीन अंथ की प्रभविष्णुता नष्ट करती हैं। सुनदर नगीना यदि 'वारहवानां' सोने की श्रॅग्ठी में जड़ा जायगा तो वे दोनों पारस्परिक कांति की वृद्धि में सहायक होंगे। पीतल या काँसे की अँगूडी में होरे को जड़कर उसका भी श्रपमान करना है तथा ग्रपनी भी कला-विषयक अनिभन्नता प्रकट करना है। कथरी में बेल-वृटों की शोभा कैसी होगी ! यदि सत्य कहा जाय तो वास्तव में केशन के झंथों में इन्छ स्थलों पर ऐसा ही हुआ है। बीच की हूटी बिहां को वे सुंदरता से मिला नहीं पाये हैं। उधार की चीजें अलग उखदी हुई दिखाई पदती हैं। यदि यह तुटि नहीं है तो संवादों में।

अब, इन हे रोति अंथों पर विचार कर बिया जाय। 'कविद्रिया' का काधार काव्यादर्श, काव्यक्रव्यक्तावृत्ति इत्यादि अंथ हैं। दंडी के माने हुए श्रलंकारों के श्रितिरक्त भी इस्होंने कुछ श्रलंकारों को 'कवि-१९या' में माना है तथा श्रीर बहुत से अलंकारों के ढाँचे पर 'रामचंदिका' ज्योतिष-अवन मकर कुंडल लसत, मुन सुखमा पक्त । सिंस सभीप सोइत मनीं, अवन मकर नचत्र॥

परंतु इतना ज्ञान तो इन्हें शीध-योध इत्यादि पड़ने ही से हो गय. होगा । इसके लिए ज्योतिपाचार्य होने की कोई आवस्यकता नहीं थी ।

गद खत्र त्रिदोष ज्यों दूरि करें, त्रिसिरा सिर त्यों रंतुनंदन के सर।

इससे वस इतना पता चलता है कि ये तिदोष का नाम जानते थे। पर इतना बहुत लोग जानते हैं। ऐसी हो उक्तियों से लाला भगवान-दीवर्जा ने इन्हें चैचक का पंडित मान लिया था।

> केंसव हैहयराय को मात इलाइल कोरन खाय नियो रे। वा लगि मेद महीयन को छन घोर दियों न तिरानो दियो रे॥ मेरी कछो करि नित्र कुठार वो चाइत है वहु काल वियो रे। को लौ नहीं मुख जो लगि तूरपुवीर को स्नीन सुपा न पियो रे॥

इस पर लालाजों ने लिखा है—'इससे प्रकट है कि केशव वैद्यक शी अच्छी तरह जानते थे। हमारा अनुमव है कि संख्या विप का प्रभाव चूने के पानी से शीव्र नष्ट होता है।" ऐसी साधारण वातें तो सनी जानते हैं। बात यह थी कि उस समय वैद्यों का कोई स्वतंत्र व्यवसाय नहीं या। संस्कृत के पंडित ही वैद्यक का एक आध ग्रंथ पढ़ कर दवा वॉटने लगते थे। आजकल भी गाँव के पंडित पुरोहित, वैद्य, ज्योतिपी इत्यादि सवका काम कर लेते हैं। जग किसी के पेट में पीड़ा होती है तो वह पंडितजी के ही पास चूरन लोने जाता है और मूहूर्त पूछनेवाले भी पंडित्तर्जी के ही पास पहुँचते हैं। केशव के यहाँ भी यही परिपाटी रही होगी। इसीसे ज्योतिप तथा वैद्यक की कुछ वातें उनकी रचना में आ गई है।

रखते। नामावली प्रस्तुत करना काव्य का लक्ष्य नहीं। नृत्य इत्यादि से संबद आ छंकारिक योजना भी उन्होंने की है। नीचे की उत्येचा इस विषय का ज्ञान रखने के कारण कैसी अनुठी हुई। उत्येचा सीताजी की दासी की लट पर है—

रूप अनूप रुचिर रसभीनि, पातुर नेनिन की पुतरीनि। नेद नवावत दित रितनाथ, मरकत लकुट लिए जनु हाथ॥

दर्शनशास्त्र का भी इन्होंने श्रवश्य श्रध्ययन किया होगा। ईष्टर-जीव इत्यादि के संबंध का जो विवेचन इन्होंने किया है वह पांडित्य-पूर्ण है। यों ही सुनकर शास किए हुए ज्ञान से इतनी प्रोड़ता नहीं श्रा सकती। 'विज्ञान-गीता' तथा 'रामचंद्रिका' के उत्तराई में इन विषयों की पर्वास चर्चा हुई है। राम को संसार से वैराग्य होने का सारा प्रसंग ही 'योगवासिष्ट' के श्रनुसार है। 'गीता' की भी छाप इनके जंथों पर है।

दंडनीति इत्यादि का भी कुछ ज्ञान इनकी अवश्य था। इनके संवादों इत्यादि में जो राजनीतिक दाँव-पेंच खेले गये हैं वे तो संभवतः इन्दोंने उस समय की रियासतों को चालों को देलकर सीखे होंगे। पर रावण के मंत्री इस विषय का जो विवेचन 'रामचंद्रिका' में करते हैं उससे इनका दंडनीति-विषयक ज्ञान प्रकट होता है। धर्मशास्त्र, योगशास्त्र इत्यादि का भी कुछ पिचय इनको अवस्य था। भिन्न-भिन्न प्रकारों के दानों का वर्णन शास्त्रानुसार ही हुआ है। प्राणायाम इत्यादि का प्रकंग इन्होंने 'विज्ञान-गीता' तथा 'रामचंद्रिका' दोनों में उठाया है। इस विषय का कोई न-कोई ग्रंथ इन्होंने देखा होगा। यह भी संभव है कि सुनने-सुनाने से इन विषयों का साधारण ज्ञान इनको हो गया हो। पंडितों के घर में इन सब वातों को साधारणतः सभी लोग ज्ञानते हैं। उगेतिष तथा वैद्यक संबंधी कुछ रचनाएँ भी 'रामचंद्रिका' में आई हैं। पर एक आध स्थल पर ऐसी उक्तियों को देखकर यह कैसे कहा ज्ञा सकता है कि वे इन सब विषयों के प्रकांड पंडित थे।

|                                                          |                                                                                   | gu Tajiriyi de si |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| द. जीवन रचा                                              | ( ले॰ हन्सानपसाद शर्मा, वैद्यशासी )                                               | 11=)              |
| ९. दृद् विक्तिन                                          | ( खे॰ गणेशदत्त शर्मा, गोंड़ )                                                     | 1=)               |
| १०. सिर का दर्द                                          | ( श्रनु॰ रामचन्द्र वस्मी )                                                        | 11=)              |
| ११. दोघं जोवन                                            | ( श्रनु॰ गोपालशम गहमरी )                                                          | (=)               |
| १२. श्रमृतपान                                            | ( ले० रामचन्द्र वस्मी )                                                           | <b> =</b> )       |
| १३. सोंफ चिक्तिसा                                        | ( ले॰ सथुगप्रसाद गुप्त )                                                          | I=)               |
| १४. घातु दौवेल्य ी                                       | चेकिसा                                                                            | n)                |
| १ 🖈 मानद-जीवन                                            |                                                                                   | 91)               |
|                                                          | उपन्यास                                                                           |                   |
| १. एम. ए. बना                                            | के क्यों मेरी सिद्दी खराव की ? [सामाजिक]                                          | <b>२॥</b> )       |
|                                                          | तहासिक] ( मू० ले० ननीलाल बंद्योपाध्याय )                                          |                   |
| 一点的 医胚体 医动物病 法国际的                                        | ाध्यारिमक ] ( मू॰ ले॰ बंकिम चंद्र चटजी )                                          | 911)              |
| ४. दुगेंशनंदिनी [                                        | 한다. 사람들이 맛있는 사람들은 얼마 아름아 있는데 사람들이 되는데 되는데 그리고 얼마를 보고 있다.                          | 91)               |
| 그 교육으로 가득하다 하루 11개 시간 그 본 2                              | वसीयतनामा [सामाजिक] "                                                             | <b>3</b> 1)       |
| ६. इपालकुंडला [                                          | 교실하다가 보고 보다면서 이 나면요 없이나가 보고 하는데 한 경우를 모으면 하는데 하다 일하는데 하다.                         | 91)               |
| ७. रजनी सिमा                                             | 들이 아까를 들은 말이지 아이어 생각하는 아래를 들어 됐다면 하는 사람은 생활이 생활하고 있는 것 같                          | 9)                |
| क. श्रानन्द्रमङ [ इ                                      | 교교 교육수 현대 회사님은 하실 중에는 사람이 있는 것이 없는 사람들은 사람들이 되었다. 하는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이다. | 9 II)             |
|                                                          | ा [सामाजिक] (ले॰ दिनेश)                                                           | n)                |
|                                                          | । १६ यात्मिक ] (म० ते० दामोदर मुखोपाध्याय)                                        | ₹)                |
| 그는 얼마나 이 아이들은 나는 가게 그리다.                                 | ामाजिक ] ( ले॰ रामजीदास वैश्य )                                                   | 11)               |
| - 20 (4) (1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -        | नवाड़ा [ऐतिहासिक] (मृ॰ले॰स्वर्णकुमारो देवी)                                       |                   |
| 化乳类 医二种复数 医皮肤 医二甲基甲二甲二二甲甲二基二甲二甲二甲二甲二甲甲二甲甲二甲甲二甲甲二甲甲二甲甲二甲  | [ जासूसी ] ( ले॰ श्रीनाथदास श्रग्रवाल )                                           | 11)               |
|                                                          | जासुसी ] ( ले॰ हरफन मौला )                                                        | 1=)               |
|                                                          | जिक ] ( ले॰ पारडेय वेचन शर्मा 'डछ' )                                              | રાા)              |
| ३६. रऋचिह्न√ि ऐति                                        | हासिक ] (श्रनु॰ वेनीमाधव दीनित)                                                   | ₹}                |
| 30. भयंदर दक्षेती                                        | [ जासूसी ] ( ले॰ सुडुन्ददास गुप्त बी. ए. )                                        | 111)              |
| e de transita de la respectió de la respectiva de Maren. |                                                                                   |                   |
|                                                          | *** ***                                                                           |                   |

# हमारी पकाशित एवं प्रचारित

# पुस्तकें-

### काच्य एवं आलोचना

| १. केशव की काव्य कला                     | ( लो० कृष्ण त्रांकर शुक्क )                  | રા)   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| २. प्रिय प्रवास दर्शन                    | ( ले॰ लालधर त्रिपाठी )                       | 911)  |
| २. वृन्द सतसई सटोक                       | ( टी॰ श्री कृष्ण ग्रुक्त )                   | 91)   |
| ४. कदम्ब ( ले                            | जगमोहननाथ अवस्थो 'श्राशुकवि')                | ₹)    |
| <b>५. धूएँ</b> के घटने                   | ( ले॰ मनोहर चतुर्वेदी )                      | २॥)   |
| ६. श्रांख और कविराण                      | (सं॰ जवाहरलाल चतुर्वेदी )                    | રાા)  |
| ७ वीर विरदावळी (संपा०                    | वियोगी हरि, विश्वनाथ प्र० मिश्र)             | 3111) |
| <b>ः</b> , जमाल दोहावली                  | ( सं॰ महावीरसिंह गहजीत )                     | 3)    |
| ९. उद्दे लिपि पर विचार (                 |                                              | 11=)  |
| स्वास्थ्य-रज्ञा, चिकित                   | सा, जीवन-सुघार एवं श्रात्मोन्न               | ति    |
| <ol> <li>श्रारोग्य मन्दिर ( र</li> </ol> | तं विजय बहादुरसिंह वी० ए० )                  | રાા)  |
| २, श्राहार विज्ञान ( ले                  | <b>े हन्</b> सानप्रसाद शर्मा वैद्यशास्त्री ) | २॥)   |

( ले॰ विजय वहादुरसिंह, बी॰ ए० )

( ले॰ हन्मानग्रसाद रामी वैचशासी )

21)

91)

३. वनस्पति विज्ञान ( ,,,

७. सफलता का रहस्य ( अनु ० ठाङ्गर शिवनाथ सिंह )

४. त्रारोग्य विज्ञान (

५. सुखी जीवन

६. घुखी मृहिणी

### कामगाख

१. कामञ्ज्ञ ( डाक्टर भगवानदास एम. ए. डी. लिट. की ८० पृधें की भूमिका के साथ ) १)

#### अन्य

| •                                      | Mad                                 |               |
|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| ३. घाघ और भडुरी की कहा                 | वर्ते ( ते० श्रीकृष्ण शुक्त )       | 31)           |
| २. भाषा विज्ञान                        | ( डा॰ मंगलदेव शास्त्री )            | , <b>રા</b> ) |
| ३. बुद्ध मीमांसा                       | (सं॰ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र )        | ₹11)          |
| <ol> <li>श्रात्मवोध तरंगिणी</li> </ol> | ( ले॰ रामावतारदास )                 | 1-)           |
| ५. विदेशी दैनिक पन्न                   | ( ले॰ विनोदशंकर न्यास )             | 1)            |
| ६. संध्या कर्मे रहस्य                  | (ले॰ नमदाशंकर देव शंकर सेहता        | ) 11)         |
| ७. सौंदर्य विज्ञान                     | ( ले॰ हरिवंश सिंह )                 | m)            |
| <ul><li>प्रोढ़ शिला हस्तामलक</li></ul> | ( श्री नारायण चतुर्वेदी ) १।)       | , 9111)       |
| ९. वचों की शिचा एक नि                  | हेल समस्या ( सुकुन्द देव शर्मा )    | 91)           |
| स्थानीय एवं अन्य सभ                    | ी प्रकाशकों की पुस्तकें हमसे सँगाइए | ŧ             |

## पुस्तक-भवन, बनारस

| इतिहास, जीव               | ान चरित्र, भातमकथा, संश्मरण            |        |
|---------------------------|----------------------------------------|--------|
| १. हिन्दी राजतरंगिग्री [ा | इतिहास] (मू० ले० महाकवि करहण) ३।       | 1). 8} |
| र. गोकी के संस्करण        | (श्रनु॰ इलाचनद जोशी)                   | ٠ ٩)   |
| रे. इतिवृत्त ( ले         | ० श्रयोध्यः सिंह उपाध्याय 'हरिग्रोध' ) | રા)    |
| ४. फाहियान का यात्रा      | वेवरण शजिलद                            | 2111)  |
|                           | नाटक                                   |        |
| 1. विसर्जन                | (मू॰ ले॰ स्वीन्द्रनाथ टेगोर)           | 11-27  |
| २. राजरानी                |                                        | 11=)   |
| रै. विक्रमोर्वशीय         | "<br>(मू० बो० कालिदास)                 | 111=)  |
|                           |                                        |        |
| 25                        | पंग्य, हास्य, मनोरंजन                  |        |
| ी. लोक रहस्य              | ( मू॰ ले॰ वंकिमचन्द्र चटर्जी )         | 9)     |
| रे. मुखराज और चतुरक्षि    |                                        | 91)    |
| ३. तु-तु में में          | ( ते॰ सूर्यनारायण न्यास )              | m).    |
|                           | वालोपयोगी                              |        |
| १. बालमनोरंजन — २ भ       | ॥ मुल्य प्रत्येक आग                    |        |
|                           | ( मु० ले० नारायण हैमचन्द्र जोशी )      |        |
|                           |                                        |        |
|                           | कहानियाँ                               |        |
| ी. वाह री ! परीझा         | ( लेखक हरि, कृष्ण, गरोश )              | 11)    |
| २. पश्चात्ताप के पथपर     | ( ले॰ विश्वेश्वर दयालु त्रिपाठी )      | ₹)     |
| ३. हॅसना रोना             | (ले॰ गंगा प्रसाद पाएडेय )              |        |
| <b>४.</b> बरेठन           | ( ले॰ इलाचन्द जोशी )                   |        |
| <b>'*. ता</b> रे          | ( तो० रामेश्वर शुक्त 'अंचता')          | 3)     |